# ॥ श्रीः ॥ तंजावर महाराज शरभोजी यांच्या सरस्वती महाल यंथसंग्रहांतील

# पराठी ग्रंथांची बयाजवार यादि,



भाग १ ला वर्ग-१. वेदांत, २. पुराण, ३. रामायण,



श्रीमहालाच्या कारभारी कमिटीच्या दुकुमाप्रमाणें,

श्रीरामदासी रामचंद्र भाउस्वामी गोस्वामी नरसिंहपूरकर (ऊर्फ टी. बी. रामचंद्रराव, वी. ए.),

तंजावर श्रोगोविंदबाळ स्वामीच्या मठाचे अधिपति व श्रीतिछक गीतारहस्याचे तामिळ भाषांतरकार, यांनी तयार करून,

तंजावर श्रीपूर्णचंद्रोदय छापखान्यांत छाप्न

प्रकाशित केली.

इसवी सन् १९२९.

किंमत रुपया एक.

तंजावर सरस्वती महाछाचे आनरेरी सेकिटेरी, थांकडे प्रती मिळतीछ.

Copies can be had from the Honourary Secretary of the Sarasvati Mahal Library, Tanjore.

# विषय सूची.

| विषय                | पानें   |
|---------------------|---------|
| १. प्रस्तावना.      | 8-80    |
| २. अऱ्यांचेक्रमांक. | 7-7     |
| ३. वेदांत.          | १-१७२   |
| ४. पुराण.           | १७३–३१६ |
| ५. रामायण.          | ३१७-३९४ |
| ६. अनुक्रमणिका.     | १-१९    |
|                     |         |

•

#### प्रस्तावना.

# आतां वंदूं कवीश्वर ॥ जे शब्दमृष्टीचे ईश्वर ॥ नातरी हे परमेश्वर ॥ वेदावतारी ॥ १ ॥

(रामदास-दासनोध द० १, स० ८)

श्रीपरमात्मा जसा अक्षर आहे, तसेच सत्कवी हीं अक्षर रूप आहेत. परमात्मा विश्वसृष्टीस कारण, कविजन शब्दमृष्टीचे जनक. नित्य, निर्गुण, निर्विकार अव्यक्त स्थितींतून नामरूपात्मक मृष्टीत प्रगट होणारा परमात्मा आनंदात्मक जसा, तसेच सत्कवींच्या मनोमय अव्यक्तापासून परापश्यंती-मध्यमावेखरीने प्रगट होणारे श्रंथ हीं आनंदात्मक आहेत. या श्रंथांपासून उत्पन्न होणारे तत्वज्ञान हीं ईश्वरा प्रमाणेंच देशकालवस्तुभाषादि परिछेदेकडून अवाधित आहें. अत एव अक्षरज्ञानानंदमय कवीश्वरांच्या नमनाने श्रीसाचिदानंद स्वरूपी ईश्वराचेंच स्तवन होतें.

ईश्वराच्या सर्व मृष्टी मध्यें मानव जनम अत्यंत श्रेष्ट आणि महत्वाचा गणिला जातो. सजीव निर्जीव मृष्टीवर सत्ता चालवूं शकतो ह्मणून श्रेष्ट. आणि इतर पशुपस्यादि योनीत साधण्याला अशक्य जें महत्कार्य ह्माणिजें चतुर्विध पुरुषार्थाचें साधन हें याच्याच हातून उत्तमरीतीनें साध्य आहे ह्मणून महत्वाचा. अशा उत्तम प्रकारच्या मानव योनीत जन्मून ज्यानीं महत्वाचा. अशा उत्तम प्रकारच्या मानव योनीत जन्मून ज्यानीं महत्ववीला पावल्या नंतर इतरानां हीं ताहश महत्व मिळावें ह्मणून आपले ज्ञान व अनुभव प्रगट केले, तेच महापुरुष वंद्य परमेश्वराचे अवतार ह्मणिजें तेच या जगांतील किंवा तंजावरांतील सरस्वतीमहालांत प्रथ— रूपानें सर्वा पुढें मूर्तिमंत उमे आहेत ह्मणावें. यांचे केवळ दर्शनच सर्वाच्या मनामध्यें महत्वाकांक्षा उत्पन्न करण्याला पुरें आहे.

पुराणप्रसिद्ध क्षेत्र आणि इतिहासख्यात राजधानी नगर अशा तंजावरांतील राजवाङ्याच्या भन्य मंडपांत विद्यमान असा "महाराज शरभोजी यांचा सरस्वती महाल प्रंथ संग्रह", हाणिजें सन १५०० सुमारा पासून तत्तत्कालीन जे नाईकराजे आणि मराठेराजे यानी बहुत पिरिश्रमानें मिळविलेल्या राज्य लक्ष्मीचें अद्वितीय स्मारकच होय. अनंतर इ० स० १९१८ त श्रीमोंसलकुल राजघराण्याच्या मंडळीनीं, एकमतानें स्वार्थत्यागपूर्वक, या स्मारकावरील आपली खांसगी सत्ता सदक्षिणाकं सतांबूलं असें १,००,००० रुपैयांच्या देणगी सह, धारादत्त करून लोकोपयोगार्थ मद्रास सरकारच्या हातीं परिपालनासाठी निरवृन दिली; सांप्रत तर श्रीमद्रास सरकाराच्या सुमनोदयानें या प्रंथरत्नाकरास भर येऊन अभिवृद्धि पावत आहे, ही मोठ्या माग्योदयाची व आनंदाची गोष्ट.

रत्नाकर ह्यणिने समुद्र जसे सात आहेत तसेच हे श्रंथरत्नाकर ही सात होऊं शकतात—ते असे— १. संस्कृत रत्नाकर, २. मराठी र०, १. तामिळ र०, ४. तैलंगी र०, ९. हिंदी र० (यांत आरबी, उरदू, फार्शि इ० ही मिळतील) ६. अंग्रजी र०, ७. इतर ऐरोपीयमाषा र०, (यांत श्रीक, लातिन, प्रेंच इ० मिलतील).

या प्रत्येक भाषेतील श्रंथांची नार्ने दाखिनणाच्या यादी प्राचीन कालाच्या कांही आहेत. परंतु त्या अपूर्त आणि विनवयाजाच्या आहेत हाणून सांप्रत त्यांच्या पूर्णवयाजवार यादी (डिस्क्रिप्टिव क्याटलाग) तयार होत आहेत. हें काम महालाच्या कारभारी किमटीच्या अनुमर्ते, आज १२ वर्षापासून किमटीचे मेंबर असून निस्पृहपणानें विनपगार चिटणीसाचे काम अव्याहत परिश्रमानें पाहणारे आनरेरी सेक्रिटेरी, रा० रा० रावसाहेव तं० सांवमूर्तिराव बी० ए०, बी० एल्०, यांच्या देखरेखी खाली जोरानें चालत आहे. याचें उत्तम श्रेय यानां मिळून सर्व लोकांसहीं स्याचा पूर्ण फायदा लवकरच घेतां येईल. या नूतन यादीच्या योगानेंच

तैजावर राजवाड्यांतील श्रीसरस्वता देवीच्या विराट स्वरूपाचे दर्शन पूर्णपणे घेतां येईल; व संग्रह समुद्रामध्ये गुप्त राहिलेली ग्रंथरते हीं सांपडतील.

सर्वात संस्कृत संग्रहाचा मरणाच मोढा असून सर्व प्रकारें चित्ताकर्षक व अग्रमानाहें आहे. ग्रंथांची संख्या, विषयांचे विविधत्व, लेखनपद्धति, प्राचीनता, ग्रंथकर्त्यांचे बाहुल्य, कौतुकोत्पादक ऐतिहासिक माहिती, अपूर्वता इत्यादि अनेक बाजूंनी प्रेक्षकांनां, वाचकांनां, शोधकांनां, अत्यंत प्रेक्षणीय, वाचनीय, शोधनीय, आणि संग्राह्म आहे.

वर सांगितल्या प्रमाणें या संस्कृत ग्रंथांची वयाजवार यादी तयार होत आहे. तिच्या मुद्रण प्रकाशादि खर्चा करितां हाणून मद्रास सरकारानें विद्याभिमानप्रदर्शक २२,००० रुपैयाची मदत करण्याचें आश्वासन दिल्या प्रमाणें गेल्या साला पासून खर्चास देत येण्यानें छाप काम मुद्र होवून यादीचे तीन भाग प्रकाशित झाले आहेत. संपूर्ण ग्रंथांची संख्या अंदाजानें अध्यी लाखाची ह्मणिने ५०,००० ची असेल करितां संस्कृत यादीचे भाग आणखी पुष्कळच होतील. यादी अंग्रजी टिप्पणासह देवनागरी लिपीत लापिली आहे. सांप्रतच्या ३ भागांची किंमत प्रत्येकीं रू० २.

तामिळ भाषेतील मंथांची वयाजवार नवीन यादी तयार होवून त्या लिपींत छापून प्रसिद्ध झाली आहे. इचे तीन विभाग असून किंमत माग १ ला रु० २, भाग २ रा रु० १॥ भाग ३ रा रु० १॥ आहे.

वाकीचे ने मराठीतर भाषेतील श्रंथ, त्यांची वयानवार नवीन यादी तयार व्हायची आहे.

आतां मराठी श्रंथांच्या यादीकडे वळूं. हें काम इ० स० १९२५च्या मे महिन्यांत सुरू झालें. फारच घाईनें व सपाटयानें नरी काम चालत आँहें तथापि सर्व श्रंथ हीं स्थूल मानानेंच पाहून निवहून विलेवारी करून यादी तयार होण्याला आणि तिचा पहिला माग छापून प्रसिद्ध होण्याला चार वेष लागली. तरी पुढचे दोन भाग लवकरच छापून प्रसिद्ध होतील. ही नवीन यादी महालांतील मराठी प्रंथाबदल जरूरीची संपूर्ण माहिती देणारी आहे. भाग १ त, वर्ग १-३; भाग २ त वर्ग ४-१०; व भाग ३ त वर्ग १८ वा असे या यादीचे तीन भाग आहेत.

सक्वद्दर्शनीं हा संग्रह स्थूळ मानानें १. पुरातन व २. नूतन अशा दोन प्रकारचा दिसतो. पहिला प्रायः पूर्वीच्या राजांनीं मिळविलेला अमून लिखित पोथ्यांचा आहे. दुसरा, महालाच्या अधिकाऱ्यानीं नवीन खरीदी केलेल्या लापी पुस्तकांचाहीं, आणि आनरेरि सेक्रिटोरे रावसाहेब श्री तं॰ सांबमूर्तिराव प्रभृतींच्या प्रयत्नानें मुफत संपादिलेल्या लिखित व लापी पोथ्यापुस्तकांचा हीं आहे. असे मुफत पोथ्या पुस्तकें देणारे मंडळी अत्यंत प्रशंसनीय असून आपल्या देणगीनें आपलें नाव व कीर्ति चिरस्यायी करितात. हा देणगी संग्रह हीं मिळऊनसर्वग्रंथांची विलेवारी केलें तें येणे प्रमाणें:—

# I. पुरातन संग्रह-

### नृतन संग्रह - १. खांसखरीदीः २. देणगी.

- १. पतंग अवधूत देणगी
- २. जंबुनाथमष्टलांडगे०
- ३. गोपाळकृष्णदवळेकर०
- ४. माधुसामीराव०
- ५. त्यागरानस्वामी ०
- ६. सुब्ह्मण्य पेशवे०

- ९. मद्रास सरकार देणगी
- १०. जी. बी. बक्षी०
- ११. पंडित विष्णुशर्मा०
- १२. पंडित डि. के. जोशी०
- १३. टो. एम्. सदाशिवराव॰
- १४. कविगोविंदराव०

७. बंडोदेसरकार

- १९ स. म. दिवेकर
- ८. रावसाहेब तं० सांबमार्तिराव
- १६. तंजावराजिछाकोटेः

(१)-(१९) देणगीचे अंथ दुसरा एक गोठा मरणा आहे. हे, संश्रह् केल्या प्रमाणें वेगळे वेगळे विलेवारी करून ठेविले आहेत, तसेच नवीन वयाजवार यादींत हीं त्यात्या जागीं निर्दिष्ट केले आहेत.

में देणगी संग्रह (१६) वा तंजावरच्या जिल्लाकोटेद्वारा महालास मोफत मिळालेला आहे. हा 'काव्य' या मथळ्या खाली न येणारा; परंतु तंजावरांतील में।सलकुलाचा आचारविचार, रोतिभाति, राजांग न्याय सभा करवसूल इत्यादि ऐतिहासिक माहितीवर प्रकाश पाडण्या सारिखा आहे. मोडी लिपींत आहे. याची खुलासेवार तपासणी अद्याप व्हायची आहे.

प्रत्येक प्रथांत प्रतिपादित विषया प्रमाणे प्राचीन यादीं छाहीं शक्य तेवढे अनुसरून ग्रंथांचे वर्गी करण केलें तें असें—

| _   | ~ ·  |
|-----|------|
| 9   | 2212 |
| · / | वदात |

ì

१०. काहण्याकथा

२. पुराण

११. स्तोत्रें

३. रामायण

१२. कोश

४. भारत

१३. वैद्यक

५. भागवत

१४. कामशास्त्रं

६. कथाकल्पतरु

१९. संगीत

७. इतिहासचरित्रे

१६. धार्मिक

८. कार्व्य

१७. प्रकीर्ण

९. नाटक

१८. विविध कवींच्या स्फुट

कवनांच्या वह्या.

असे वर्गीकरण केल्यानंतर प्रत्येक श्रंथास सोथी साठी क्रमांक दिले आहेत. श्रंथ कर्त्यांच्या नावांतील आद्यक्षराच्या वर्णकमा प्रमाणे कर्त्यांची नावें निवहून त्यानी प्रत्येक वर्गीत राचिलेले श्रंथ एकत्र करून क्रमांक दिले आहेत. यानां वर्गकमांक अशी संज्ञा दिली आहे.

प्रत्येक वर्गातील ग्रंथांच्या आद्यक्षराचा वर्णानुकाम घेवून एकामागे एक छापून अखंड ऋमांक चालू केले आहेत. तेच ठोकळऋमांक.

पोध्यांच्या आकृतिमाना प्रमाणे एका बासनांत एकच पोथा किंवा अधिक ठेवून बांधिल्या आहेत. या गांठोड्यास पूर्वीपासून अरा असे नाव दिलें आहें. तेंच नवीन यादींत हीं कायम ठेविलें आहे. या अन्यांस हीं वर्गक्रमांक आणि अखंडक्रमांक दिलें आहेत. यांची ही अनुक्रमणिका तिकडे तिकडे जोडेली आहे.

श्रंथप्रबंधाचे गद्यपद्यात्मक प्रकार आणि लिखित किवा छापी हें हीं जाणिवलें आहे. प्रायः सर्वच श्रंथ कागदावर्ती लिहिलेले आहेत. लिपी बालबोध अक्षर. एक दोन जागी मोडी लिपीहीं आहे.

काहीं मराठी भाषेची नाटकें मात्र ताडपत्रावर तैलंगी लिपींत आहेत त्यांचे लिप्यंतर कागदावर होत आहे. पुरवणींत वयाज येईल.

ग्रंथ हाणिने पोथी किंवा पुस्तक हा सामान्य अर्थ तर आहेच. परंतु "ग्रंथ" हे पद "वित्ताक्षरात्मक संख्या" अशा विशिष्ट अर्थात रचेंतील अक्षर संख्या मोनणेचा एकांक मानिला जातो. या हिशेबा श्रमाणें ग्रंथसंख्या दिली आहे.

उदाहरण-एका पोथींत, पार्ने (Leaves) १० हा॰ एप्टें (Pages) १०×२=२०; एका पृष्टांत १० ओळ्या प्रमाणें, १०×२० ओळ्या; एका ओळींत ४८ अक्षरें; तेव्हां १०×२०×४८ अक्षरे झालीं. तस्मात् १०×२०×४८÷३२=३०० प्रंथ.

ग्रंथांबदलचा वरिल बयाज, तदिमज्ञान रुजू पाहणेला सर्व सामान्य आहेत. परंतु कांही पोध्यांत ग्रंथ, तत्कर्ती, तद्रचना काल, स्थळ, आधार इत्यादि विशेष माहिती हीं दिली आहे. काहीं पोध्यांत चित्रकलेचे चातुर्य व मोठ्या लोकांचे पठहीं आहेत. हें सर्व या यादींत "माहितीं" या मथळया खाली दिलें आहे.

पोध्यांतील पाने किंवा पृष्टें, १ पासून अखंड चालू असतील तर १ ते अमुक (शेवटचे पान) ह्मणून हीं तसें नसल्यां कुछ पानांची वेरीज हीं दिली आहे.

यंथ किंवा तस्कर्ते यांचा दाखला मुलभाने लवकर कळावा ह्मणून यंथवार अनुक्रमणिका यादीच्या तत्तिहिमागांतही, कर्तावार अनुक्रमणिका यादीच्या दुसऱ्या भागांत हीं, वह्यांतील कर्वीची कर्तावार अनुक्रमणिका भाग ३ तहीं जोडिल्या आहेत.

वह्या बदलची प्रस्तावना यादीच्या भाग ३ त दिली आहे.

येथपावेतों यादीचें सामान्य स्वरूपाचें वर्णन झाछें. आतां ही वयाजवार यादी पाहिल्यानंतर सहज मनाला वाटण्या सारिखें हाणिजें या मराठी संग्रहांतील मूळ ग्रंथ किंवा मूळत्रतीपेक्षां त्यांच्या प्रतींचे बाहुल्य हेंच. याचें कारण व उपयुक्तता सहजीक लक्ष्यांत येण्या सारखीं नसल्यानं, प्रत्यक्षानुभवाचें दिग्दर्शन करणें योग्य वाट्न, ही प्रस्तावना स्वल्प लांव विण्याचें धाडस केलें.

प्रतींच्या बाहुल्याचें मुख्यकारण एक तर श्रीमंत महाराजांच्या राण्या वैगरे मंडळींच्या उपयोगार्थ; दुसरें, वाड्याच्या रिवांजा प्रमाणें फार अल्प शिक्षणाच्या गोरगरीवांस छेखन द्वारा उपजीविका मार्ग; तिसरें, श्रंथांचे दान, विक्रय इत्यादि कारितां काढिछेल्या प्रतींत वाकी राहिछेल्या, किंवा परत वाड्यास येऊन पावलेल्या अशा आहेत. कांही पुस्तकें महालाच्या वाहेर गेलीं तीं गेलींच. हा सर्व दाखला यादींत तत्तस्थानीं पाहतां येईल.

प्रतींच्या उपयोगाच्या व जरूरीच्या आहेत. लेखनाची साधनें, ह्यणिजे कागद शाई, लेखणी, चित्रविचित्र रंग इत्यादि, व अक्षरांचे वळण व लेखन पद्धति, इत्यादि वदल माहिती गोळाकरून सांप्रतच्या परिस्थितीशी तुलना करून लेखनशास्त्रकलेंत प्रगतीचा मार्ग काढतां येतो. ऐतिहासिक हृष्ट्या मराट्यांचा भगवाझेंडा व भाषा भारत वर्षाच्या कोणकोणत्या कोपच्या मध्यें व केव्हां अभिव्याप्त होतीं हें तत्तद्प्रंथांतील काल स्थळ निर्देशक समाप्ति लेखावरून समजतें. कांहीं गुरुपरंपरा, राजपरंपरा सांप्रदाय, वंशावळ, कलाकौशल्य, प्रंथांची प्राचीनता, तारतम्य, पाठभेदनिर्णय इत्यादि अनेक वाजूनीं पाहतां, विद्यमान प्रतीं वंरोवर आणखी हीं प्रतींचा संग्रह कर्तव्यच वाटतो. कार काय सांगावें कालगतीच्या किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या सपाट्यांतून ग्रंथांचा बचाव होणेस प्रतींचा भरणाच दिव्योपघ आहे- सांप्रत महालांत जीणे पोथ्यांच्या प्रती मात्र उत्तरऊन ठेविण्यांत येतात. या सावतच ग्रंथांची जर एकच प्रति आहे तर तिची दुसरी एकतरी तालिक उत्तरऊन ठेविणें महालाचें मुख्य कर्तव्य आहे.

या ग्रंथसंग्रहावदल दुसरी एक अभिनंदनीय गोष्ट ही कीं, तंजपुरीत मराठी राज्याचा उदय होऊन अस्तमान झाल्या पावेतो जी मध्यंतरीची २०० वर्षे, तेवट्या कालांत इकडील मराठीग्रंथकारानी आपल्या काव्यांत संस्कृताशिवाय इतर कोणत्याहीं परभाषेला शिरकाव न देतां स्वभाषेची शुद्धता कायम राखिली आहे. राजकीय व्यवहारांत मात्र आरवी, फार्शी इत्यादि शब्द व वाक्यें आढळतात. काव्यांत विलकुल भाषा-मंकर नाहीं. नाटकादि रूपके पुष्कळ नरीं आहेत, तरी तीं, रूपकिनयमबद्ध नाहीत. काव्य दृष्ट्या कांही वरी आहेत. यांतील कांहींचे करें तंनावराच्या राजां पैकी आहेत.

अशा प्रकारच्या या यादींतील विषयांच्या संक्षिप्त वर्णनानें, श्रीसरस्वती महालांतील श्रंथसंग्रहावदल देशवांचवांच्या मनांत थोडा तरी भाव व आदर उत्पन्न होईल. परंतु महाराष्ट्र माषेचा रसास्वाद वंजन मातृ-भाषेवर अभिमान ठेवणाऱ्या स्वननांची जिज्ञासा वाढ्न या ज्ञानभांडाराचा सदुपयोग होईल, तेव्हांच श्रीमहालाच्या कारभारी कमिटीनें मोठ्या खर्चाकडे न पाहतां केवळ ज्ञानप्रसारार्थ तयार करून लापिलेल्या यादीचें आणि परिश्रमाचे सार्थक होतें.

ं ही याद तयार करितांनां महालाचे किमिटी मेंबर व आनरेरि सेकिटिरि रावसाहेब श्री तं० सांबमूर्नीरात्र बी. ए. बी. एल्., यानीं वेळो वेळीं, योग्य त्या सूचना देवून, शोधन करून परम शांतपणानें व गंभीरपणानें चालऊन संपूर्णतेचे प्रेम दाखिविलें. तें श्रेय केवळ त्यांचे होय. महालांतील इतर प्रेमी मंडळींची हीं मदत अत्यंत प्रशंसनीय आणि कृतज्ञताही आहे.

शुकासारिलें पूर्ण वैराग्य ज्याचे । विसष्ठा परी ज्ञान योगीश्वराचे ॥ कवी वाल्मिका सारिला मान्य ऐसा । नमस्कार माझा सहुक्ष रामदासा ॥

अशा रीतीनें भक्तिज्ञानवैराग्यशील परस्पर अन्वर्थ विशेषणांची नावें ज्यानां आहेत अञ्चा श्रीज्ञानेश्वर एकनाथ तुकारामादि समर्थांची घक्तेचपेट्याची कामें. सामान्याच्या हातून घडणें परम अवघड. परंतु,

> आपुल्याले राक्त्यनुसार । भावें पूजावा परमेश्वर । परंतु पूजूनयें हा विचार । कोठोंचे नाही ॥ १ ॥

या न्यायानें हे काम केलें.

प्नावंदनानंतर प्रार्थना हीच की-

मुमंगति सदा घडो सुजनवाक्य कानीं पडो । कलंक मतिचा झडो विषय सर्वथा नावडो ॥ सदंब्रिकमळीं दडो, मुराडितां हटानें अडो । वियोग घडतां रडो, मन भवचचरित्रीं नडो ॥ १ ॥

श्रीसरस्वतीमहालाचे माहात्म्य या केकेंत श्रीमयूरपंतानी संगृहीत केलें आहें असे वाटतें. सुसंगति (ग्रंथरू गनें विद्यमान कवी), सुजनवाक्य (त्यांचे प्रासादिक काव्योपदेश), आणि त्यांच्या पारेचयाने प्रत्येकास होणारी फलप्राप्ति हैं सर्व दर्शविलें आहे.

आतां रोवटी सर्वे दोषपरिहारक व सर्वश्रेयस्कर, असा " सर्वीच्या पायीं । माझा दंडवत " आहे.

तंजावर, श्रीसरस्वतीमहाल, इ० सन् १९२९, माहे जनुआरे ता०२४

राम॰ भाऊ० गोस्वामी.



# या यादीच्या १ ल्या भागांतील अऱ्यांच्या वर्गक्रमांका-वरोवरीचे अखंड क्रमांक.

| वंदांत | अरा  |
|--------|------|
| 26111  | -1/1 |

| व० ऋ०      | अखंडक्र • | व० क्र०    | अखंडक० | ৰ০ ক্ল০ | अखंडक <b>्</b> |
|------------|-----------|------------|--------|---------|----------------|
| 9          | 1         | २६         | 26     | ५१      | 51             |
| 3          | 2         | २७         | 27     | ५२      | 52             |
| 3          | 3         | ₹6         | 28     | 43      | 53             |
| , 8        | 4         | 38         | 29     | 48      | 54             |
| 'دج        | 5         | 30         | 30     | ५५      | 55             |
| Ę          | 6         | 39         | 31     | ५६      | 56             |
| v          | 7         | 37         | 32     | 40      | 57             |
| (8)        | 8         | 33         | 33     | 40      | 58             |
| 8          | 9         | 38         | 34     | ५९      | 59             |
| 90         | 10        | 34         | 35     | ξ°      | 60             |
| 99         | 11        | 3 &        | 36     | ٤9      | 61             |
| 92         | 12        | 3/9        | 37     | ६२      | 62             |
| 93         | 13        | 36         | 38     | €3      | 63             |
| 98         | 14        | 38         | 39     | ६४      | 64             |
| 94         | 15        | ४०         | 40     | ६५      | 65             |
| 98         | 16        | ४१         | 41     | ६६      | 66             |
| 90         | 17        | ४२         | 42     | ६७      | 67             |
| 96         | 18        | 83         | 43     | \$6     | 68             |
| 98         | 19        | <b>ጸ</b> ጸ | 44     | ६९      | 69             |
| २०         | 20        | ४५         | 45     | ७०      | 70             |
| 39         | 21        | ४६         | 46     | 69      | 71             |
| <b>२</b> २ | 22        | 80         | . 47   | ७२      | 72             |
| 33         | 23        | 88         | 48     | ৩૩      | 73             |
| 38         | 24        | ४९         | 49     |         | • •            |
| २५         | 25        | ५०         | 50     |         |                |
|            | )         |            |        | 1       |                |

या यादीच्या १ त्या भागांतील अऱ्यांच्या वर्गक्रमांका-वरोवरीचे अखंडक्रमांकः

| पुराण अरा |            | रामायण अरा |           |         |       |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| ৰ ১ ক্ষ০  | अखंडक्र॰   | व्० ऋ०     | अखंडक्र ॰ | ৰ০ ক্ল০ | अ० ऋ० |
| 9         | 74         | 9          | 97        | २४      | 120   |
| ع         | 75         | 7          | 98        | 74      | 121   |
| 3         | 76         | 3          | 99        | २६      | 122   |
| ጸ         | 77         | 8          | 100       | २७      | 123   |
| ધ્        | <b>7</b> 8 | 15         | 101       | २८      | 124   |
| و         | 79         | Ę          | 102       | २९      | 125   |
| G         | 80         | v          | 103       | 3 0     | 126   |
| ć         | 81         | 6          | 104       | 39      | 127   |
| 8         | 82         | 5          | 105       | 33      | 128   |
| 90        | 83         | 90         | 106       | 33      | 129   |
| 99        | 84         | 99         | 107       | 38      | 130   |
| 92        | 85         | 92         | 108       | 34      | 131   |
| 93        | 86         | 93         | 109       | 3 &     | 132   |
| 98        | 87         | 98         | 110       | 30      | 133   |
| 94        | 88         | 94         | 111       | 36      | 134   |
| 9&        | 89         | 98         | 112       |         |       |
| 90        | 90         | 90         | 113       |         |       |
| 96        | 91         | 96         | 114       |         |       |
| 98        | 92         | 98         | 115       |         |       |
| २०        | 93         | २०         | 116       |         |       |
| 39        | 94         | 29         | 117       |         |       |
| 22        | 95 ·       | २२         | 118       |         |       |
| ₹3        | 96         | 23         | 119       |         |       |
|           |            | 1          |           |         |       |

वेदांत अरा १-७३ चे अखंडक० १-७३ पुराण अरा १-२३ चे अखंडकमांक ७४-९६ रामायण अरा १-३८ चे अखंडकः ९७-१३४० 醫本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 

### ॥ श्री:॥

तंजावर महाराज शरभोजी यांच्या सरस्वती महाल ग्रंथ संग्रहांतील मराठी ग्रंथांची बयाजवार यादि

वर्ग १-वेदांत.

नंबर १-५३२ स

ा. पुरातन संग्रह-नं० १-४८६ 1]. नूतन संग्रह-नं० ४८७-५३२

"冷淡冷淡冷"。冷冷冷冷冷冷

**}**#

Ċ\

- १. खांस खरोदी-नं० ५२१-५३२ २. देणगी---नं० ४८७-५२०
- (१) पंतग अवधूत-४८७-५०६
- (२) गो० दवळेकर ५०७
- (३) माधुमामीराव ५०८
- (४) त्यागराजस्वामी ५१०-५२०
- (५) मु० पेशवे-५०९

· 参参参参参参参参多多图 



# तंजावर महाराज शरभोजी यांचा

# सरस्वती महाल ग्रंथसंग्रह मराठी ग्रंथांची बयाजवार यादि

**一つ今-3-6-4つ** 

वर्ग १-वेदांत.

?. ॐकार विवरण

वर्ग ऋमांक १

ओव्या

पानें १-२

धनाम-कवि

अरा १

**खि**खित

श्रंथ १६

२. अजपागायजी

वर्गक्रमांक १६

ओव्या

पानें १-८

अनाम

अरा १

**छि**खित

म्रंथ १०८

३. अहैतनिक्षण

व०ऋ० ४०५

पटें

पानें ४-२२

ज्ञानदेव

अरा ५४

**लिखित** 

म्रेथ १९८

माहिती:--" ज्ञानेश्वर, निवृति, स्रोपान, संवाद" असे मुखपत्रावरिलाहिलें आहे.

४. अद्वैतप्रकाश

**मृत्युंजयकृत** 

व॰क॰ १९१

ओव्या

अरा २५

, लिखित

# वेदांत,

प्रति १ लि श्रेष १ लि श्रेष १ श्रेष १ श्रेष १ श्रेष १ श्रेष १ लि श्रेष १ श्रे

५. अद्वेतप्रकाश मृत्युंजयकृत
 वर्गक्रमांक १९२ अरा १९
 ओव्या लिखित
 प्रति २ री, प्रकरण १-४, पार्ने ४९,
 अपूर्त ग्रंथ १३०

माहिती:—याप्रतींत हीं मुतेजी, मृत्युंजय अशी नांवे आहेत व किमांक १६७-१७९-आणि १७७. १९२ यांतील माहितीवरुन ब्रह्मनिमतोजी इ०व मृत्युंजय हीदोनीनांवें एकाच कवीची ह्मणुन व्यक्त होतें. मृत्युंजयाचा अपभ्रंश मंतोजी इ•

# ६. अद्वैतमकरंद् श्रीकांतअवधूतकृत वर्गक्रमांक ३६० अरा ४९ ओव्या लिखित पानें ३३, ग्रंथ ६६०

माहिती:—पान ३३--गुरुपरंपरावार्णकी आहे — ओ • ६१७ पासून ६२४ – श्रीशंकर--उमा-मच्छेंद्र-गोरख – आदिनाथ श्रीदत्त-सदानंद-रामानंद--गंभीरानंद – ब्रह्मानंदमुधेश--तया ब्रह्मानंदमुधेशाचासुतु ॥ [वित्रकुळी श्रीकांत अवधृतु ॥ तयानें रीचलां हा ग्रंथु॥ अद्वेत मकरंदु ॥ ६२४ ॥ хх ॥

# वेदांतं.

७. अद्वेतसार रामदासकृत
 व० ऋ० २४४ अरा ३४
 ओव्या लिखित
 पार्ने १-१६, ग्रंथ १००

८. अनुगीता माघवकृत

व० ऋ० १२७ अरा १२

ओव्या लिखित

प्रति १ ली अध्याय १-७ }

भारत-अश्वभेधपर्वे ∫षाने १-७१

प्रंथ १०९०

९. अनुगीता माधवकृत
व० क० १२८ अरा १२
ओव्या लिखित
प्रति २ री, अध्याय १-३ व ४ अपूर्त,
पानें १-१२९ प्रंथ ४८०

१०. अनुभवसार अनंतकृत

व० क०२२ अरा २

ओव्या विवित

पार्ने १-९ ग्रंथ ११२

्र ११. अनुसवसार हा मृत्यं जयकृत वृश्के १९३ : वर्षा २९

# वेदांत.

ओन्या हिस्ति पाने १--१० ग्रंथ ५४

१२. अनुभवामृत

ज्ञानदेव

व्याख्यासह (वीरेश्वरकृत व्याख्यान)

व० ऋ ३७८

अरा ५२

मूज-ओव्या ; व्याख्यान-गद्य, लिखित

प्रति १ ली प्रकरणें १-१० पानें ३९९, ग्रंथ ६४५० महिती:---जुनेंपुस्तक.

- नमन :--पान २-ॐ परंबह्म परंघान भिच्चिदानंदिवश्रहं॥ ज्ञानेश्वर इति एयानं प्रणमामि गुरुं परं॥१॥ ज्ञान० यदक्षरमनाएयेयमानंदमजमञ्ययम् ॥ श्रीमिन्नवृत्ति नाथेति एयातंदैवतमाश्रये॥१॥ टीका XX॥
- प्रास्ताविक:—पान ३ श्रीज्ञानेश्वरस्वामीचा ग्रंथार्थ फार
  अपार-परंतु यथाशक्ति अमच्या बुध्दीस जाणवेंछ ते
  छिहित असो-संती पाहो।ने समाकरावी-हे वीरेश्वर वछभाची
  विज्ञापना ॥ XX ॥ श्रीगुरुज्ञानेश्वर गीवीणभाषेने प्रकृति
  पुरुपाचें स्तवन करून माहाराष्ट्रभाषेने हीं स्तवनक्रारताति॥
  समापन:-प्र० १० पान १८-XX इतिश्री नरहारदीक्षितनंदन
  वीरेश्वरकृत अ०मृतच्याख्याने०

्गुरुपरंपरा:--प्र० १० पान १८-गद्य XX 11 आदिनाथाय देवाय नमोमत्स्येंद्ररूपिणे 11 गोरक्षप्रभवे-गैनीनाथाय

# वेटांत.

- निवृत्तये ॥ ज्ञानेश्वरं गुरुं ॥ आनंदबहाणे नित्यं शिवाय-॥ नमः श्रीशंकराय गुरवे-॥ अद्धयानंद रूपाय शिवाय नक्षेनमः॥

कालव स्थल:--पान १९-शालिवाहनशक सत्तराशें सतरावें वर्षी आनंदनामसवत्सरी वैज्ञाम्बज्ञुद्ध द्वितीया गुरुवारी श्रीज्ञानश्वर प्रसादें श्रीशंकरनाथ श्रोदेशिकेंद्रानुमहें चंनापटणास दांक्षणभागी वृंदारण्य क्षेत्रीं ॥ श्रोयोगानंद लक्षीनृतिंहाचे साद्यगी ।। अनुभवामृताचे व्याख्यानं यथामित दीरेश्वरें केलें ॥

#### १३. अनुभवापृत

शानदेव कृत

(स्लयाञ)

व०क्ष० ३७९

अरा ५३

आव्या

**लि**धित

प्रति २ री, प्रकर्ण १-१० पाने १-७१, संथ ७६१

#### १४: अनुभवासृत

ज्ञानदेवकृत

व०ऋ० ६८० अग ५३

ओव्या

**ब्हिं**खित

प्रति ३ री.-प्र. १-१० पाने १-२० ग्रंथ ७६?

# १५: अनुभवामृत ज्ञानदेवकृत

व॰क्र॰ ३८१ ... आरा ५३

## वेदांत.

पाने १५-३८, ४०-५१ प्रति ४ थी. अपूर्व आणि ५४ ६३. यथ १९४ पानें १-१४, ३९, ५२, व ५३ नाहीत.

#### १६. (अनुभवामृत)

#### ज्ञानदेवकृत

#### अमृतानुभव

अरा ५३ व॰क्र॰ ३८२ **लिखित** ओव्या प्रति ५ वी. प्र. १-१० पाने १-७६ प्रंथ ८०० पान ७६ ×× हाणौनिज्ञानदेवोह्मणे ॥ अनुभवामृतयेणें ॥ सणु भाेगिजे XX ।। ८०० ।।

माहिती:--पान ७६ XX शक १६०० काळयुक्तनाम संवत्सर फाल्गुण शुद्ध द्वितीय। गुरुवार दिवसीं अमृतानु-भव ग्रंथ संपूर्ण ॥ हस्ताक्षर उध्दव गोपीनाथे--वेंगळूर यामे लिखितं ॥

#### १७. अनुभवामृत

#### ज्ञानदेवकृत

अरा ५३ व०ऋ० ३८३ **ब्हिं** चित आव्या प्रति ६ वी. प्र०१--१० पाने १--७६ ग्रंथ ८००

### १८. अनुभवामृत ज्ञानदेवकृत

व०ऋ० ३८४ अरा ५३ **लिखित** ओन्या

प्रति ७ वी. प० १--१० पाने ९९ अंथ ७६१

#### १९. अनुभवामृत ज्ञानदेवकृत

व०ऋ० ३८५

अरा ५३

ओन्या

**लिखित** 

प्रति ८ वी. प्र० १-१० पार्ने १-६८ ग्रंथ ६६०

#### २०. अनुभवामृत ज्ञानदेवकृत

व० क्र० ३८६

अरा ५३

ओव्या

लिखित

प्रति ७ वी. प्र. १-१० पार्ने १-४६ ग्रंथ ७६१

माहिती:-- मुखपत्रावर सुंदरवेलदारीकाम आहे-मागेसमा धिस्य श्रीज्ञानदेवाचा पठ आहे.

गुरुपरंपरा:-पान ४९ xx आदिनाथ--मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्ष, गैनि, निवृत्ति, ज्ञानदेव, नंतर, सोपान, मुक्ताबाई शिव, इयंबक.

समाप्तिलेख:--शक १७३० विभव संवत्सर फाल्गुन शुद्ध सोमवार तेदी ११॥

राजेश्रीरामस्वामी मोहिते यांचा अंथ.

#### २१. अनुभवामृत ज्ञानदेवकृत

ৰ**০ ক্ল০ ২** ৩

अरा ५३

ओ्व्या

**ब्हि**बित

प्रति १० वी. प्र०१-१० वार्ने १-९१ अथ ७६१

### वेडांत.

माहिती:--पान ५१ शके प्रवर्तमाने सर्वानित्संवत्सर उत्तरायण मावनाय कृष्णाद्वितीया मीमवारे मन्यारगुडी रानगोपाळ थामे इदं अध्यात्य अयं समाप्तम्.

#### २२. अनुभवासृतः

विाचकल्याण<u>क</u>ृत

विवर्ण

व०.क० ३४८

असा ४८

ओठ्या

खिखित

प्रकरण १--१०

पानें ३९७ ग्रंथ ७०००

माहिती:-

नमन :-पान १ नित्यानदाय गुरवे ×× ।। २।। सद्गुरुं ररमानदेवदे १ तदनंतर श्रीविष्टलस्तवन--मंगळाचरणप्रकरण १

प्रास्ताविक पानें:--१० यालागिहे अनुभवामृत ×× ॥ ३२ ॥ तेथें] करावया विहरण ॥ नावेकमार्ग करावया स्रोपान ॥ मी प्रवर्तलों तुंवा जाण ॥ गजमागे यावें ॥ ३४ ॥ असे नित्यानंदाच्या सांगण्यावरूनं मी (ांदावकल्याण) प्रवर्तलों ॥ ३९ ॥

पान ११:——यांत विषय अधिकारी संबंध-इ०वर्णन ओह प्रकरण १०:——पान २१, ह्मणोनि श्रीग्रंथाचार्य ॥ ज्ञान-देव ने ज्ञानाचार्य ॥ ऐसे ह्मणीतले वर्य ॥ वचनद्वारा ॥ ×× ॥ ८०॥ ×× अंथराज दशप्रकरण ॥ यांत नवामक्ति वरीछ जाण ॥ दाहवे हे स्थिति ॥ ८७ ॥

वंश व गुरुं:—पान २६-२७ गुरुपरंपरा वंशकथा इत्यादि माहिती आहे. पान ३८ —िनत्यानंद ×× पिताहो-त्साता जाण ॥ गुरुवर्य कीं ॥ ७३ ॥ ×× तेथें याज्ञवलक्य श्रीमंत ॥ श्रीगोपाळ श्रीकृष्णसुत ॥ ××॥ ८२॥ तयाची (ज्ञानाची) गोडी फळा आली ॥ हमणोनी विवरणा हाव जाली ॥ ××॥ ८३॥

स्थलः--पान२९-तया गोपाळ सन्निधानीं गोदातीरीं आरंभीलीहें शब्दवाणी ॥ मग कोणी एककाळ धरोनी ॥ उगाचि होतों ॥ '९७ ॥' मग भीमरथीतीरीं ॥ 'परमशांति ने पंढरी ॥ तेथें प्रथावसान केलें ॥ ९९ ॥

काल: — नंतर पान ३० — यांत प्रकरणनामनिर्देश केला आहे॰ किल्युग प्रथमचरण ॥ विख्यातशक वाहन ॥ पंधराशतसत्तावन—(१९९७) संवत्सरगणना ॥ ३० ॥ युवनाम॰
संवत्सर ॥ ×× ॥ मास मार्गशिर ॥ पौर्णमेसी ॥ ३१ ॥
तैं याविवरणाचें अवसान ॥ होवून वोळंगलों श्रीविठलचरण
×× ॥ ३२ ॥

समाप्ति-इति श्रीअनुभवामृत विवरण श्रीनित्यानंद्रक्रपया नित्यानंदसुत शिवकल्याणविरचिते-प्रकरणं समाप्तम् ॥

२३. अनुभवासृत विवरण चिंचकल्याणकृत व॰ क्र॰ ३४६ अरा४८ ओज्या लिंखित प्रकरण १ कें पाने १-६३, प्रंथ ७४४

# वेदांत.

माहिती:—॥ नित्यानंद क्रपापूर्ण ॥ लाघे जरी ॥ ५९५ ॥ इति श्रीअनुभवामृतविवरण ॥ श्रक्तिपुरुषवंदन ॥ नामशिवकल्याण ॥ क्रतप्रथमप्रकरण ॥ वोविया ३९६ ॥ मूळव्याख्या ६४ ॥ पान ६३ पृष्टभागी—अनुभवामृत मूळ ६३ नित्यानंदकृत असे लिहिलें आहे ॥

२४. अनुभवासृत शिवकल्याणकृत व० क्र० ३४७ अरा ४८ ओव्या लिखित वंद पानें ३, ग्रंथ १३०

२५. अन्वयन्यतिरेक रासदास्तकृत व० ऋ० २२५ अरा ३४ ओन्या लिखित अन्वय, समास १-३ पानें १-१६ न्यतिरेक, समास ४-११ पानें १६-४६, ग्रंथ ३९०

२६. अपरोक्षानुभव जयराम कृष्णदासकृत व० ऋ० ९३ अरा ९ ओव्या सं० स्ठो० लिखित प्रति १ ली उत्तम प्रकरणें १-१२ पार्ने १९६ प्रंथ २२७०

माहिती:--मुखपत्रावर श्रीशंकराच्यार्थ व जयरामस्वामीचे सुंदर चित्रें आहेत-एकून ओव्या १७७९

प्रकर्ण १ पान ३ × × हाणे जयरामऋष्णदास ××॥३७॥

## वेदांत.

प्र० १२ पान १८-सदाज्ञिवमोहिते यांचे पुत्र केशवराव रामस्वामी मोहितेयांचे पुस्तक.

शक १७४६ सुभानुसंवत्सर उत्तरायण माघमास शुद्ध २ शतिभवानक्षत्र भुजंगाच्यार्थे हेखन केहें.

२७. अपरोक्षानुभूति जयराम (कृष्णदासकृत)

व० ऋ० ९४ ओ॰, सं० श्लोक अरा ९

शिखत

प्रति २ री. प्रकरण १-५ स. पानें १--४१ ६ वें अपूर्त प्रथ ८२०

# २८. अपरोक्षानुभूति

वामनकृत

समस्रोकी

व० क्र० ३३९

अरा ४४

श्लोक

लिखित

प्रति १ ली. उत्तम

पानें १-३९

ग्रंथ ३२२

माहिती:--रंगीतवाजूची पानें

प्रास्ताविक:--पान १ वंदूनि श्रीमुकुंदातें अपरोक्षानुभूतिचो ॥ समक्षोकी करितसे टीका मूलाच सारिखी ॥ १ ॥

पान ३४:--समश्चोकी असी टीका अपरोक्षानुभूतिची ।। वामनें अर्पिली पायीं शेषशायीगुरूचिया । 1 ×× 1)

काल इ०:--शक १७४३ वृषसंवत्सर फाल्गुणसुद्ध द्वितीया स्थिरवारी छेखनसंपूर्ण ॥ वंदूनि शंकराचार्या नागोजीमाहिते चिया ॥ अपरोक्षानुभूतीची ज्योतिनें लिहिलीटिका ॥ १॥

२९. अपरोक्षानुभूति वामन कृत व० ऋ० ३४० अरा ४४ श्लिखित स्ठोन पार्ने १-२६, ग्रंथ ३२२. प्रति २ री ३०. अपरोक्षानुभूति वाषन कुत व० ऋ० ३४१ अरा ४४ श्लोक छिखित पाने १-२४, अंथ ३२२

३१. अपरोक्षातुभाति वाषवकृत अरा ४४ व० ऋ० ३४२ श्लोक लिखित प्रति ४ थी पानें १-२४, ग्रंथ ११२.

३२. अमृतानुभव *भृत्युं* जयकृत (= परसामृत = आत्मानुभव = त्रिपदाविवरण ) व० का० १८८ अरा २९ लिखित ओव्या

प्रति ३ री

परमामृत प्रति ५ वी पाने १-३०

(प्रति १-४ स व० ऋ० १८४-१८७ पहा) ग्रंथ ३००.

३३: अमृतानुभव मृत्युंजयकृत. अरा २५ व० ऋ॰ १८९ ओव्या **ब्हि**बित परमामृत त्रति ६ वी पानें १-२८ श्रंथ ३००

# वंदांत.

३४. अमृतानुभव

मृत्युंजयकृत

व् का १९०

अरा २५

ओव्या

**लि**खित

परमामृत प्रति ७ वी

पानें १-२७, ग्रंथ २००

३५. अर्जुननीति

अनाम

व॰ ऋ० १९

अरा १

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-१९

ग्रंथ १७५

३६. अवधृतगीता टीका मेरुस्वामी कृत

व० ऋ० २०९

अरा ३२

ओव्या

लिखित

प्रति १ ली उत्तम

अध्याय १-१०

पानें २०४

म्रंथ ३५००

माहिती:---

चित्रें:---मुखपत्रावर दत्तअवधूत-गोरक्ष आणि पार्वती.

परमेश्वर ही सुंदर चिंत्रें आहेत—प्रत्येक अध्यायीं सुंदर वेलदारी चित्र आहे.

प्रास्ताविक-अध्याय १, पाने १२-xx चहुंपुरुषार्था आस्पद मुख्यप्राप्ति ब्रह्मात्मपद ॥ पद्मपुराणीं तत्विवद ॥ ब्याप्तें कथिलें ॥ १८५ ॥ इ० ॥

अ० ११ पानें १०—×× हादत्तगोरससंवाद ॥ स्वात्म संवित्युपदेश॥ इ०॥

समाप्ति—इति श्रीअवधूतगीता ॥ अनंतमौनि चित्संहिताप्राकृत-टीका अर्थज्ञता ॥ वक्तासुमेरु ॥ १८० ॥

काल व स्थलः-रुधिरोद्गारी संवत्सर-मार्गशीर्ष शुद्ध-सप्तमी-इंदुवारी अवधूतगीता शुभदिनीं मध्यार्जुन क्षेत्रांत संपूर्ण- ३७. अवधूतगीता टीका मेरुस्वामीकृत व॰ क्र॰ २१० अरा ३२ ओव्या लिखित मति २ री अध्याय १-५ पानें १३७ अपूर्त ग्रंथ ३५००

माहितीः—

समाप्तिः-- अध्याय ४ पाने ३६-× × ×

इदं पुस्तकं रासोंभिकाभिका नीराटोकरेणलिखितम् ॥ रक्ताक्षि संवत्सर उत्तरायणे स्थिरवासरे नेष्टशुध्द पंचमी पुनर्वसु नक्षत्रें तंजनगरे श्रीतारक ब्रह्ममेरु समर्थचरणारींवदयोः सन्निधौ संपूर्णमस्तु । गुरुवासर द्वितीय मुह्ते संपूर्णमस्तु ॥

# ३८. अष्टावक्रप्राकृत- शिवरामकृत रचना(सं०मूलासह)

व**०** क्र॰ ३५७ अरा ४९ श्लोक लिखित प्रकरणें १-२० पानें १-४८, ग्रंथ ८६०

माहिती -- पान १ मंगछवंदनानंतर xx

प्रस्ताविक :—घनअनुमव अष्टावक्र उद्घेषिखाणी ॥ सरळाचि प्रगटीनें प्रायशादेशवाणी ॥ १॥

पान ४८ - अष्टावक्रगुरू दयानिधि पहा हे लोक तारावया ॥ सच्छिप्या अवधृतमुख्यकरुनी सर्वी ऋषीराजयां ॥ प्रज्वाळ्नि विवेकदीप वरवा आत्मास्वयेदाविला ॥ तें वाक्यें शिवराम आरुप जना बोधावया बोलिला ॥ १६ ॥ हा

## वेदांत.

श्रंथ तीसावरी जाण दोनी ॥ श्लोका प्रती श्लोक चि देश वाणी ॥ श्रीनाथ देवो वदवी सुखाचा ॥ दयाळ राजा शिवरामजीचा ॥

समाप्ति-॥ १७ ॥ इति श्रीपरमहंस परिवाजकाचार्य श्रीपूर्णा-नंद लक्ष्मीनारायणानुचररचिता अष्टावक्रप्राकृतरचना समाप्ता ॥

#### ३९. अंतर्भाव

#### रामदासस्वामिकत

व् ऋ० ३०९

अरा ३६

ओव्या

**छि**खित

प्रति १ छी ; स०१-६ पानें १-२५. ग्रंथ १११.

#### ४०. अंतर्भाव

#### रामदासस्वामीकृत

व० क्र० ३१०

अरा ३६

ओव्या

लिखित

प्रति २ री, स० १-६ पानें १-१२ यंथ १११

#### ४१. अंतभाव

#### रामदासस्वामीकृत

व॰क्र॰ ३११

अरा ३६

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री, स० १-६ पार्ने १-१६, ग्रंथ १११

### ४२. अंतभाव

#### रामदासस्वामीकृत

व०.क० ३१२

अरा ३६

ओव्या

**लिखित** 

त्रति ३ थी समास १-१६ पाने १-११, अंथ १११

४३. अंतर्भाव

रामदासस्वामीकृत

व०ऋ० ३१३

अरा ३६

ओव्या

ाले वित

प्रति ९ वी, समास १--६ पार्ने १-१८ यंथ १११

४४. अंतर्भाव

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३१४

अरा ३६

ओव्या

**लि**बित

मित ६ वी, समास १-६ पानें १-१२, अंथ १११

४५. अंतर्भाव

रामदासस्वामीकृत

वं ऋ० ३१९

अरा ३६

ओव्या

**लिखित** 

प्रति 💇 वी, समास १-६, पार्ने १-१४, ग्रंथ १११

४६. अंतभाव

रामदासस्वामीकृत

व०ऋ० ३१६

अरा ३६

ओव्या

**छि**खित

प्रति ८ वी, समास १--६ पाने १--८, ग्रंथ १११

४७. अंतर्भाव

रामदासस्वामीकृतं

व० ऋ० ३१७ अरा ३६

ओव्या

लिखित

प्रति ९ वी-समास १-६ पाने १-१५, अंथ १११

४८. अंत्रभाव

रामदासस्वाभीकृत

**न**ः ऋ**० १**१८ 👚 अरा ३६

ओ•्या

छिखित

भित १० वी समास १-६ पार्ने १-९ अंथ १११

४९. अंबरहुसेनी ( हुसेनांबरी ) अंबरहुसेन कृत ( हुसेनांबर )

व०ऋ० ३७४

अरा ५१

ओव्या

**लिखित** 

भगवद्गीता भाषा टीका

अ० १--१८

मित १ ली

पानें १-१०३

मंथ १०१४

माहिती:—अति जीण पुरातन प्रति-पानें झडत आहेत— नमनः—श्रीगणेश शारदा सद्गुरु नमन-××तयासचिदानंद श्रीगरुतें ।। साष्टांग नमस्कारु ॥ ५ ॥

परंपरा :-पान २ याकूतांवरखानोऽभृदंवरांवरखानतः । तत्पुत्रोस्ति जगद्वंद्यो हुसेनांवरखानराट् ॥ ४ ॥ इ० × × हुसेनांवरखान ॥ या नावाचे अर्थ विवरण ॥ एकाक्षर- निवंदु पाहोन ॥ लिहिलें असे ॥ ७ ॥ वदान्यांचा शिरोमणी ॥ ब्रह्मज्ञानि यांचा मुकुटमणी ॥ ह्मणोनि हुसेनअंबरखान जनी ॥ प्रसिद्ध असे ॥

प्रास्ताविक द। । ×× तेणें हे भगवद्गीतचा टीका ।। करिने ब्रह्मचोध होवयानिका ।। उपकारार्थ सर्व छोकां ।। नावें अंवर हुसेनी ।। १० ॥ अच्युताश्रम, निवृत्तिनाथादिकानीं गीतेची प्रति श्लोकी एक एक ओवी केल्यानें ×× ''श्लोकार्थ संपूर्णनसे ''।। ११ ।। ह्मणून शंकराचार्याचें भाष्य व श्रीधर स्वामीचें व्याख्यान पाहून, अंवर खानानीं श्लोकार्थानुसार ही महाराष्ट्र भाषा टीका केली आहे ।। वाक्यार्थ विचारून तात्वर्थ येथें लिहिलें आहे ।। ओ० ११-१४ ।।

समाप्तिः-पान १०२ ×× हुसेन अंबरें टीका ॥ राचिता गीता भावार्थ दीपिका ॥ ईसि विचारितां निश्चय निका ॥ आत्मबोध होईछ ॥ ८४ ॥

हुसेना अंवरीच्या क्रपेने ॥ लिहिलें असे हे नारायणें ॥ यांत शुद्ध अशुद्ध विचारणें संत जनीं ॥ ८९ ॥

काळ व स्थल-राके पंधरारो पंचेहतिर ॥ विजयनामसंवत्सरीं आश्विनशुद्ध दशमी सोमवारी ॥ अंवर हुसेनी टीका संपूर्ण जाली ॥ ८६ ॥ इति ॥ श्री राके १९७६ जय नाम संवत्सर दक्षिणायन रारहती-आश्विन शुद्ध तृतीया भौमवासरी चंजी मध्यें लिहिलें ॥ बाळाजी त्रिमलेन संपूर्ण श्लोक ७०० ओव्या ८१६.

 ५०. अंबरहुसेनी
 अंबरहुसेन कृत

 ( हुसेनांबरी )
 ( हुसेनांबर )

 व०क्र० ३७६
 अरा ६१

 ओव्या (सं० श्को०)
 छिसित

 प्रति २ री. अ. १-१८
 पानें १९६

 प्रथ २०१४

माहिती:-मुखपत्रावर श्रीकृष्णार्जुनांचे रंगीत चित्र आहे-माहिती वरील प्रमाणें, परंतु रचनाकाल व लेखन कालयांच्या ओन्या नाहींत

( हुसेनांबरी ) ( हुसेनांबर )
व क क ३७६ अंग्या (सं० क्षो०) विस्त

प्रति ३ री, अध्याय १-१८ पाने १-१९२ य्रंथ २०१४

माहिती वरील प्रमाणें--

५२. अंबरहुसेनी अंबरहुसेन

(हुसेनांवरी)

( हुसेनांवर ) कृत

व० क्र० ३७७

अरा ५१

भोव्या

लिखित

अंबरीकृत मावार्थ दीपिका

प्रति ४ थी अध्याय १-१८ पार्ने १-११७

अंथ १०१४

माहिती: — यांत सं० मूछ श्लोक '१-२ च आहेत वाकीच्या श्लोकांची संख्या मात्र दिली आहे-

मुखपत्रावर:--श्रीतुळजोधीश प्रभुवर्य-असे आहे. पान ११७-हुसेनांच्या पितृपितामहाचे नार्वे देणेचा श्लो०व ओविमात्र आहेत-बाकीचे नमन मंगलइत्यादि बदलचे श्लोक किंवा आव्या नाहींत.

' ५३. आत्मबोध

अनाम

व० ऋ० ११

अरा १

गद्य (संस्कृतस्कोक)

**लिखित** 

अपूर्त

पानें ३-८६ अंथ ८१६

५४. आत्मबोध

अनाम.

. व० ऋ० १२ 🔧 🔆 अरा १

गद्य (संस्कृतश्चोक)

**लिखित** 

पाने १-५२

ग्रंथ ६७०

पार्ने १-३२

यंथ १६३

माहिती-सदाशिवबहा विरचित सं०मूल-अर्था.

६३. आत्मसाक्षात्कार मेरुस्वामीकृत

व० ऋ० २०९

अरा ३१

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली समास १-६ पाने १-९६, ग्रंथ २२९

माहिती-पान १५-सदाशिवरावमोहिते यांचे पुत्र केशवराव

रामस्वमीमोहिते यांचा य्रंथ-

लेखन राक-१७४६ तारण नामसंवत्सर कार्तिकवद्य

पंचमी पुनर्वेसु नक्षत्र. लेखक—जोत्याजी जाधव ॥

६४. आत्मसाक्षात्कार

**मेरु**स्वामीकृत

व० क्र० २०६

अरा ३१

ओव्या

लिखित

प्रति २ री, समास १-६

पाने ११७ ग्रंथ २२५

६५. आत्मसाक्षात्कार

मेरस्वामीकृत

व० ऋ० २०७

अरा ३१

ञाज्या

ालिखित

. प्रति ३ री, समास १--६

पानें १६८ ग्रंथ २२९

६६. आत्मसाक्षात्कार मेरुस्वामीकृत

ंव• क० २०८ : अरा ३१

ञीव्या 🔧 🥶 🚧 🧡 व्हिसित

प्रति ४ थी, समास १-६ मिनि ११९ ग्रंथ २२६

#### ६७. आत्मानुभव

#### दत्तात्रेयअवधूतकृत

वर्कः १०६

अरा १०

ओन्या 🕝

छिखित

पार्ने ६

त्रंथ ९०

माहिती-पुस्तक अर्घवट आहे

#### ६८. आत्मानुभव

म्युंजयकृत

ं(अमृतानुभव-परमामृत)

व० क० १८७

अरा २५

ओव्या

लिखित

ह्मणिजे परमामृत प्रति ४ थी पाने १-२६ ग्रंथ ३००

#### ६९. आत्माराम

रामदासकृत

व० ऋ० ५३६

अरा ३४

ओव्या

छिखित

प्रति १ ली समास १–९

पार्ने १-२१ य्रंथ

#### ७०, आत्माराम

#### रामदास्कृत

वंशकः २३७

अरा ३४

आव्या

**छि**षित

प्रति २ री समास १-५ पाने १-२६ ग्रंथ १९६

माहिती-रंगीत बाजूची पाने.

# ७१. आत्माराम

रामदासकृत

व० क० २३८ अरा ३४

ओव्या

प्रति ३ री, समास १-९

्राहेखितः पानें १-१८ ग्रंथ २०३

#### .७२. आत्माराम

व० क० २३९

ओठया

प्रति ४ थी, समास १-५

#### रामदासकृत

अरा ३४

**लिखित** 

पार्ने १-२४ ग्रंथ २०३

#### ७३. आत्माराम

व० क्र० २४०

ओव्या

प्रति ५ वी, समास १-५

#### रामदासकृत

अरा ३४

लिखित

पाने १-१९ ग्रंथ २०३

#### ७४. आत्माराम

व० ऋ० २४१

ओव्या

मति ६ वी, समास १-५

#### रामदासकृत

अरा ३४

**लिखित** 

पाने १-१४

ग्रंथ २०३.

#### ७५. आत्माराम

वं० क० २४२

ओव्या

प्रति ७ वी उत्तम. समास १-९ पार्ने १-१३

#### रामदासकृत

अरा ३४

लिखित

अंथ २०३

माहिती:-मुखपत्रावर श्रीरामदासस्वामी व शिवाजी महाराज यांची उत्तम चित्रें आहेत.

पान १२-१३ ×× शक १७४२ विक्रम संवत्सर अधिक च्येष्ट वहुळ पंचमी बृहस्पतिवारि शंथ संपूर्ण जाहका असे.

७६. आत्माराम

रामदासकृत

व० ऋ० २४३

अरा ३४

. ओग्या **लिखित** 

प्रति ८ वी-अपूर्त-समास १-२

पानें १-१८

ग्रंथ ८०

७७. आनंदलहरी

एकाजनार्दनकृत

व० ऋ० ५१

अरा ४

ओन्या

**लिखित** 

पानें १-१७

ग्रंथ १९५

७८. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

ंव० ऋ० ४२४

अरा ५९

ओन्या

**लिखित** 

प्रति १ ली, अध्याय १-३ पार्ने ४९ स्रंथ ६७२

माहिती:---भारत अश्व० वर्वांतर्गत

ओव्या ४०४ सं० श्लोक १३६

७९. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

व० क्र॰ ४२५

अरा ५९

ओव्या

लिखित

प्रति २ री अध्याय २

पानें १-६६ ग्रंथ ६७२

माहीती:-पान ३५-विकारि संवत्सर कार्तिक शु॰ १० श्वानिवार संपूर्ण मुखपत्रावर वेलंगट असेनाव आहे.

८०. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

व०ऋ० ४२६

अरा .९.९.

ओज्या

लिखित .

प्रति ३ री-उत्तम, अ० १-३ पाने ४४ प्रथ ६७२ माहिती:--पान ४२ ×× शके १७५१ विरोधी सं॰ कार्तिक कु० ८ बुधवारी नानासामीनगथापाचें लेखन. रामस्वामी मोहिते यांचें पुस्तक.

#### ८१. उत्तरगीता

शानदेवकृत .

व० क्र० ४२७

अरा ५५

ओव्या

लिखित

प्रति ४ थी-अध्याय १-३ पाने १-२८ प्रथ ६७२

#### ८२. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४२८

अरा ५५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ६ वी अध्याय १-३ पाने ७३ ग्रंथ ६७२

#### ८३. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४२९

अरा ५५

ओज्या

**लिखित** 

प्रति ६ वी अध्याय १-३ पानें १-९० ग्रंथ ६७२

#### ८४. उत्तरगीता

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४३०

अरा ५५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ७ वी अध्याय १-३ पानें १-२८ ग्रंथ ६७२

#### ८५. उत्तरगीता

#### ज्ञानदेवकृत

ब० ऋ० ४३१

अरा ५५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ८ वी अध्याय १ पोने १-२९ ग्रंथ ३२१

माहिता:--अपूर्त.

#### ८६. उत्तरगीता

#### ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४३२

अरा ५५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ९ वी अध्याय १ पाने १-२१ मध्य ३२१

माहिती:-अपूर्त.

#### ८७. उत्तरपंचाविसी ज्ञानदेवकृत

#### पन्निका

व० ऋ० ४०१

अरा ५४

ओव्या

**छि**षित

प्रति १ ली

पानें १-३ ग्रंथ २८

माहिती: - मुखपत्रावर-राजश्री वावास्वामीकडील उत्तर पंचविसी असे आहे.

# ८८. उत्तरपंचविसी

#### ज्ञानदेवकृत

#### पत्रिका

व० क्र० ४०२

अरा ५४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति २ री

पानें १-४ अंथ २८

८९. उपदेशरत्नाकर

रत्नाकरकृत

व० ऋ० २१५

अरा ३३

ओव्या

लिखित

पानें १-९२

यंथ ४००

माहिती:—श्रीसिद्धानंदाचें प्रसादें ॥ बोलरामानंद पदें ॥ रत्नाकराचे संवादें ॥ ग्रंथ जाला ॥ ३४०॥ ××

९०. उपनिषत्सार

त्रिमल्लअद्यीकृत

व० ऋ० ११९

अरा १०

भोव्या (श्रीशंकर सं०वाक्य) लिखित

मित १ ली

पानें १-५५ अंथ १६

९१. उपनिपत्सार

**ब्रिमल्लअद्याकृत** 

व० ऋ० १२०

अरा १०

ओव्या

**बिखित** 

प्रति २ री

पाने १-७४ ग्रंथ ७५६

माहिती:--भारद्वाजगोत्र उद्धवेनलिखितम्. श्रीशंकरकृत सं० वाक्य-

९२. करणहासकी

(कर्णहस्तकी) कर्णहास्य शांतनीलकंठकृत

व० क० ४६३

अरा ७

श्लोक, ओन्या

**लिखित** 

पानें १-५६

अंथ ३०३

माहिती:- ×× मगशांतिवज्ञातिकरी ॥ जिवस-वादिप्रमथनाभीतरी ॥ चेनवसवेश्वरेंगभाँतरी ॥

वोलिलाकर्णहासिक ॥ १४॥ ××× ॥ चनवस-वेश्वरोक्ति ॥ तरिम्यावोलिलीभनुभूति ॥ प्रीतिपावो— विद्यापारांगती ॥ ह्मणज्ञांतनीलकंठ ॥ (७७) (=२७७). श्लोक २९ ओव्या २७७— येकून प्रंथ संख्या ४१२॥

# ९३. कायाकाशीआख्यान केशिराजदास (राम-अनंतसुत)कृत

व॰ ऋ॰ ७९ अरा ७ ओन्या हिंखित (गुरुगीताश्चोक टीका) पानें १-१७ ग्रंथ ३९०

माहिती: -श्रीरंग इ०-शक १६२३ खरसं० ज्येष्टवद्य ७ रविवारी समाप्ति

(ऋ॰९८= व॰ ऋ॰ ७४ पहा)

# ९४. कायाजीवाचें लग्न केशिराजदास (राम-अनंतसुत)कृत

व॰ ऋ॰ ७२ अरा ७

ओन्या छिषित

प्रति १ ली पानें १-४६

म्रंथ ६००

माहिती:-

स्थळः-पान ४६-कावेरी अंतरंगा ॥ बोधसंगापदोपदी ॥ तथोनीयोजनेतीनि ॥ कुळघाणनामग्रामया ॥ १ ॥

जलवासवासुदेवासी ॥ निवासीवसतांवरें॥ ऐसियाक्षेत्रपविहा ॥ विश्रांतीपावुनीत्वरे ॥ २ ॥

वंश व काल-गौतुमगोत्रऋग्वेदी ॥ आनंतपुत्ररामया विक्रम-संवत्सरतेव्हां ॥ वर्ततां हा वसे तदा ॥ ३ ॥ वैशाखी शुद्धअष्टम्यांकायाजीवा सुलग्नकीं ॥ विराचिताहाकेशि-राजा ॥ सहज हा दासमुखें ॥ ४ ॥ ×× ॥ शके १६२२ सोळाशे बावीस ॥ तैंया ग्रंथ समाप्तीस ॥ ×× ॥ ७ ॥

# ९५. कायाजीवाचेंलग्न

केशिराजदास (राम−अनंतसुत) कृत

व॰क्र॰ ७३ अरा ७

ओव्या लिखित

प्रति २ री. पानें १-२६ ग्रंथ ४७०

माहितीः-ऐंजनप्रमाणें.

#### ९६. कालज्ञान

नागनाथिद्याष्यकृत

व॰ क्र॰ ११० अरा ११

ओन्या लिखित

पानें १-४८ ग्रंथ ४७०

माहिती:-पान ४७ ×× भावेंनागनाथा ॥ नमोनमोजी ॥ ५०५ ॥ नागेंजु-इ० ॥

# ९७. कूटस्थदीपिका राघवकृत

व० ऋ० २२० अरा ३३

ओन्या लिखित

पाने १-१४ ग्रंथ १४६

# ९८. गर्भगीता

# केशिराजदास (राम−अनंतसुत)कृत

व० ऋ० ७४

अरा ७

ओव्या

लिखित

पानें १-२७

ग्रंथ ५६४

माहिती:-पान २७-××

गुरु:-×× दासकेशिराजाचा ॥६८॥

स्थळ:-श्रीरंगशायी असतांनिवासी ॥ तदाभिधानेंनिजपट्टणासी ॥ कवेरतीरीउभयासवासी ॥ तेथोनिया
योजनदीडयासी ॥ १ ॥ वासिष्टहाआश्रमतेथजाणें ॥
मुक्तितीत्रामवसेभिधानें ॥

वंश-त्याभास्क रूक्षेत्रकवेरि नामें ॥ तीरीवसेवस्तिमठीसुनेमें ॥ २ ॥ चिद्रुप (चिटप) स्वामीयित यासुघामी ॥ तथेंवसे हेसुखवस्तिनेमी ॥ अनंतपुत्रेंनिजरामनामी ॥ त्या गो तमूगोत्रऋग्वेदियामी ॥ ३ ॥

काळ-अक्षेतृतीयावरीनंगळेसी ॥ वैशाखशुद्धीखरवत्सरासी ॥ शकेहेसोळाशततेविसासी ॥ यागर्भगीताकृतयादीकेसी ॥ ४ ॥ ×× करी समाप्ती निज ग्रंथ ऐसा ॥ ५ ॥

# ९९. गर्भगीताटीका

गोपाळरघुनाथकृत

व० ऋ० ८१

अरा ७

<u> </u>आन्यां

**लिखित** 

प्रति १ ली,

पानें १-१४ ग्रंथ १४०

# १००. गर्भगीताटीका

गोपाळरघुनाथकृत

व० क्र० ८२

अरा ७

ओन्या

**छि**खित

ं प्रति २ री

पार्ने १-७ ग्रंथ १४०

१०१. गीतार्थबोधिनी १. वामनपार्थसारथी, २. मेरोपंत, ३. तुळसीदास ४. मुक्तेश्वर ९. तुकारामकृतटीकासंग्रह

व० ऋ० ३४४

अरा ४९

श्लोक,
 ३. दोहरे,
 ४. ओव्या
 ५. अमंग

लिवित

प्रति ४ थी, अध्याय १-१८ पाने ३२६

यंथ १०७५८

माहिती:— अ० १८ नंतर—ज्ञानचंद्रोदय नावाच्या माप्तिकांत छापछेल्या गीतार्थनोधिनीची प्रति पाहून छिहिलेळे हें पुष्तक—हाग्रंथछापणेस मदत केल्या— मंडळीची नावेंदेवून नंतर असे लिहिलें आहेकीं— मुंबईत सदाशिवशास्त्री सातारकर आणि पांडुरंगनोशी पवसकर यानीं शुध्दकरुन सखाराम अमनाजी यांचे हस्ते लिहवून गणपतळ्णाजी यांचे शिलाछापखान्यांत छापिला ।। हा ग्रंथ संपूर्ण लिहिला अस्स ।।

१०२. गीतार्थवोधिनी १. वामनपार्थसारथी, २. मोरोपंत, ३. तुळसीदास, ४. मुक्तेश्वर ९. तुकारामकृतटीकासंग्रह व० ऋ० ३४९ अरा ४६

श्लोक,
 श्लोक,
 श्लोक्या,
 श्लोक्या,
 श्लोक्या,

लिखित -

प्रति २ री, अध्याय १-१८ पानें २६२ य्रंथ १०७९८.

माहितीः — क्र॰ १०१=व० क्रमांक ३४४ प्रमाणेंच ज्ञानचंद्रोदयाच्या वर्गणीदारांची नार्वे. इ०

. १०३: गीतार्थमंजरी **उध्द्वचिद्धनकृत** अरा ३ व० क्र० ३.७ लिखित ्सवाई पानें ४९ अंथ ८८२ अध्याय १-६ एकाजनार्दनकृत १०४. गीतासारटीका अरा ३ व० ऋ० ३८ ओव्या न्टिखित पाने १-६६ मंथ ४८७ प्रति १ छी माहितीः--रंगीतवेलदारी पाने. १०५. गीतासारटीका, एकाजनार्दनकृत अरा ३ व० क्र० ६९ ओव्या लिखित प्रति २ री पाने १-३१ अंध ४८७ माहिती: - केशवरावरामस्वामी मोहिते यांचे पुस्तक. १०६ गीतासारटीका एकाजनार्दनकृत व० ऋ० ४० अरा ३ ओव्या लिखित प्रति ३ री पानें १-२८ अंथ ४८७ १०७. गीतासार गोपाळदासकृत व० क्र० ८० अरा ८ **ब्लिं**खित ओव्या

अध्याय १-११

मा्ने १-७8

, €3

माहिती: -पदापुराणांतर्गत-पान ७३ देवदासानें - श्रष्ट युक्ति मिश्रकरून ग्रंथासि ब्रह्मांडगोळ असे नाव टेविले परंतु तें वरोबरनसल्यानें गोपाळदासानें हा ग्रंथ रिचला ×× अकराश्रतें द्वादशाधिक ओव्या-॥ ९८-११२ ग्रंथ ११९२

# १०८. गुरुगीता पूर्णानंदअवधूतकृत व० क० १२२ अरा ११ ओव्या, सं० श्लोक लिखित प्रकरण १ र्हे पाने १-१९ प्रथ १४४ माहिती:—स्कांदोक्त-सहजानंददास पूर्णानंद अवधूत.

# ं १०९- गुरुगीतादेशभाषा शिवराम (पूर्णानंदानुचर)कृत

वि॰ क्र॰ ३४९ अरा ४९ श्लोक लिखित प्रति १ ली पाने १-१९ ग्रंथ २०८

माहिती:--रंगीतवाज्चीपानें.

पान २५ क्षोकाप्रतीगुरुगोतार्थ निगूढहोता ॥ तोक्षोकपद्य रचनें विवळूनि आतां ॥ म्यांदीघलाप्रकटोनि सकळार्थ आंगे ॥ राहोरमापातिपदी शिवराम मागे ॥ १४० ॥ इति श्रीमत्परमहंस परिक्राजकाचार्य श्रीमत्पूणीनंदानु-चररचिता (यां) गुरुगोता देशमापा समाप्ता ॥

# ११०. गुस्मीतादेशभाषा

शिवराम (पूर्णानंदानुचर) कृत

व० ऋ० ३५०

अरा ४९

श्लोक

लिखित

प्रति २ री

पानें १-३३ ग्रंथ २०८

महिती-वरील प्रमाणे

# १११. गुरुगीतादेशभाषा

शिव्राम

(पूर्णानंदानुचर) कृत

व० क्र० ३५१

अरा ४९

श्लोक

छिखित

प्रति ३ री

पानें १-१०२ ग्रंथ २०८

गाहिती-यांत मूल संस्कृतं क्षोकहीं आहत.

# ११२. गुरुबोधपंचक

गुरुदासकृत

व० ऋ० ७७

अरा ८

जाग्या

लिखित

पंचकः २-५. १ नाही

समास २० ं

पाने १-१७७

, श्रंथ २२५०

माहिती-पान ४२ पंचक पांचवें-श्रीरामास वासिष्टः सांगीतलें ह्मणूनग्रंथाचें नाव गुरुवोध ॥ ओ० १००। मगरामभाव मानुनीवाव गुरुदासनाव घरि येलें ॥

# ११३. गुरुबोधपंचक 🔧 गुरुदासकृत

व० ऋ० ७८

अरा ८

ओव्या

ओव्या गुरुवोधपंचक, पांचवे पाने १–३१ ग्रंथ ५३४

११४. गुरुमर्यादा

राषानंदाज्ञानकृत

व० ऋ० ३३१

पाने १-४

अरा ३६

श्रेथ ९९

११५. चतुष्टयोग

रांभदासकृत

व० क्र० २१४

अरा ३५

श्चीक

**लिं**। खत

मति १ ली प्रसंग १-५ पानें १-१७ येथ १४७

माहिती-रंगीत बाजूंची पार्ने--

१. अंतराल्माविवरणनाम योग १ ला

२. स्वरूपविषर्णनाम योग २ रा

३. विवेकविवर्णनाम योग ३ रा

४. प्रवोद्यनिरुपणनाम योग ४ था

५. (भाक्त) योग पांचवा (वैराग्य).

सूची:--चतुष्टयोग व पंचयोग ही दोनीही एकच यंथ असून नावांत मात्र भेदं आहे.

११६. चतुष्टयोग

रामदासकृत

व० क० २६५

अरा ३९

श्लोक

**ब्हिखित** 

भति २ री. प्रसंग १-९ पानें १-१६ यंथ १४०

११७. चतुष्टयोग

रामदासकृत

🖖 घ० का० २६६

अरा ३५

श्लोक

~ हिखितं

मति ३ री. प्रसंग १-४ व ९ वा अपूर्त. ः ∵ध्रंथ ﴿ १०

पोनें १-६

# . वेदांत.

| ११८. | चतुष्टयोग                 | रामदासकृत           |
|------|---------------------------|---------------------|
|      | व० ऋ० २६३                 | अरा ३५              |
| •    | स्रोक                     | हिखित               |
|      | समास २ रा                 | पानें १-३ च आहेत    |
| 286. | चतुःसमासी                 | रामदासकृत           |
| ,    | व० ५० २२६                 | अरा ३४              |
|      | <b>'</b> छोक              | <b>लि</b> खित       |
| , (  | प्रति १ ली-समास १-४       | पानें १-१२ ग्रंथ ७९ |
| १२०. | चतुःसमासी 💉 🐪             | रामदास्कृत          |
| ţ    | व० ५० १२७                 | अरा,३९              |
|      | श् <del>ठ</del> ोंक ,     | <b>लिखित</b>        |
| 1    | प्रति २ री-समास १-४       | पाने १-९ म्रंथ ७९   |
| १२१. | चित्सु <b>धा</b>          | वामनकृत             |
|      | व० ऋ० ३६८                 | अरा ४४              |
| ,    | ষ্ঠান                     | <b>ि</b> जिसित      |
|      | पानें १-८                 | <b>ग्रं</b> थ . ७९  |
| c    | माहिती:पान ८ वें-स्वर     |                     |
|      | मुखेंनामनाच्या निजानंद्कं | दे॥ ४३॥             |
| १२२. | चित्रदीप प्रथमप्रकरण      | ्राघवकृत्           |
|      | . वं॰ ऋ० ११७ 💢            | ं असा <b>३३</b>     |
|      | ओव्या                     | िविवित              |

शोने १-३%

माहिती-श्रागणरेशशारदासद्भरु श्रीशंकराचार्य नमनानंतर म्रास्ताविक:-पान २ विद्यारण्यस्वामी आपणे ।। ं लोकानुसह-निमित्तजाणें ॥ सकळेवदांतसार निवडून॥ त्दद्यीं वेवृनिवद्ती ॥ १२॥ अज्ञननासब्ह्यानुभवला-भव्हावामणुन त्याची पद्धतिप्रकटकरितात, या पंचदश प्रकरण ।। निरोपितीगुजगहन ॥ प्रथमें कांप्रकरण ॥ ं चित्रदीप ॥ २३॥

समाप्ति:--पान ३२ हाविद्यारण्यस्वामीचा अनुभव ॥ ं टीकारूपें अभिपाव ॥ निरोपिलीं भहानुभाव ॥ राघव ह्मणेपरिसिजे ॥ ४१० ॥ ्

#### १२३ चिदंबरजयंतीस्तोत्र वैद्यनाथकृत

व० क० ३७२ ओव्या पार्ने ६

अरा ४७

ग्रंथ ७२ ,

माहिती-ऋ० ४२१=व० ऋ० ३७१ पुस्तकानरोवर हें चिदंबरजयंती स्तोत्र आहे. वैद्यनाथकृत ग्रंथ स्नणून ६ पानाचा हा एक कथाभाग , आहे. त्यांत म्लेंच्छ अंबरखान हा कलियुगात देवाचा अवतार आहे. कारी राक १५२५ शोभकृत ज्येष्ट शुद्ध ११ मंगळवारी दिवा १७ घटिकेस सिव्हलानी अवतार इ० वर्णन आहे.

# १२४. चिदानंद्सिंधुद्शकटीका भगवंतकत

्रेचे॰ क्र॰ ११७ 🔻 💓 😅 अरा ११

- ओब्या ाँ छिषित

्रि १ मेथ ५२२ ्राने १-२३

माहिती-शक १६२३ खरसंवत्सर अधिक भाद्रपदवदि ९ गुरुवार मुक्ततीतीत्रामे संपूर्ण ॥

श्रीर्शंकराचार्यकृत मूल संस्कृत श्लोकही आहेत.

#### १२५. चिरंजीवपद

एकाजनाद्नकृत

व० ऋ० ५०

अरा ४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली

पानें १-८ अथं ५६

#### १२६. चिरंजीवपद

एकाजनार्दनकृत

वै० क्र० ६४

अरा ४

ओव्या

**छि**खित

प्रति २ री

पानें १-५ अंथ ५६

माहिती: — केशवराव मोहिते यांची पोयी-शक १७४२ अषाढवद्य ५ हेखक सखो वेंकाजी

# १२७, जीवोध्दरण

· मृत्युंजयकृत

व० क० १८२

ं असा २५

ओव्या

**लिखित** 

प्रकरण १-१३

् पाने ९७ यंथ १४३०

# १२८. जीवोध्दरण

#### मृत्युंजयकृत े

वंं कि १८३

🔧 े अरा २५

ओव्या े

लिखित

0) ) : 0

लिखत

विवेकोत्पत्ति-प्रकरण १ छैं 😜 प्राने १-७ अथ ९०

, १२९. जुनाटपुरुष

व**ः क्र**० २ं८७

ओव्या

प्रति १ छी

रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

़ लिखित .

पार्ने १-८ म्रंथ ६३

माहिती:--रंगीतवाजूची पार्ने.

१३०, जुनाटपुरुष

व० ऋ० २८८

ओव्या

प्रति २ री

रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

**लिखित**्र

पाने १-१० ग्रंथ ६०

१३१. जुनाटपुरुष

वं ऋ० २८९

ओ्व्या

मति ३: री

रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

्रिंखित 🎺

पानें १-८ श्रंथ ६०

१३२. जुनाटपुरुष

व० ऋ० २९०

ओव्या

- प्रति<sup>,</sup> ४′ थी

रामदासस्वामीकृत

ं अंरा ३६ 🕐

न्हिंखित 🕝

ंपानें १-४ अंथ ६०

रामदास 💎 🧳

१३३ टोणपासिध्द

: व्र० क्र० २४९

ओन्या

्रे असा ३४

**छि**खित*े* 

पाने १-१७

## १३४. तत्वपट (पंचीकरण) मेरस्वामीकृत

व० ऋ० २१३ अ

अरा ३२

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-७

अंथ १६८

माहिती-कोष्टकांसह. (प्रतिजुनी आहे करितां नवीन लिहिविणेंबरें)

१३५. तत्ववोध

अनाम

व० ऋ० ७

अरा १

ओव्या

**लि**बित

पानें १-२३

अंथ २४२

१३६. तत्वबोध

अवधूतनागेश .

(नागेशशिष्य) कत

व० क्र० २९

अरा २

ओज्या

**लिखित** 

प्रति १ ली .

पानें १-२४

माहितीः -- शक .... शार्वरी संवत्सर माद्रपदशुक्त (वादि?) बीज-सोमवार सं०

अथ १९९

१३७. तत्वबोध

अवधूतनागेदाकृत

(नागेशाशिष्य)

व० ऋ० ३०

असा. २

ओव्या

**छि**खित

प्रति २ री

पानें १-२५

मंय १९५

6

१३८. तत्वविवेक

व॰ क्र॰ २१८

आव्या

१३९. तार्याब्रहा

पानें १-१ ज

राववकृत

अरा ३३

लिखित

यंथ १२५

प्रेमानंद्कृत

व० क्र० ११३

ओन्या

पानें १-३०

अरा ११

लिखित

ञंथ ४००

माहिती:- पान २ मग प्रसन्न होवूनि गुरुनार्थे ॥ आज्ञादिघलो प्रेमानंदातें 🕂 🕂

. १४०. तारकब्रह्मविवरण

अवधूतकृत

व० क० २८

ओब्या

पानें ३१-३६

अरा २

छिखित

य्रंथ ४८

माहिती:-पुस्तक अपूर्त.

१४१. त्रिपदाविवरण

**मृत्युंजयकृत** 

व० ऋ० १८६

ओन्या

हाणिने परमामृत प्रति ३ री

अरा २५

लिखित

पान १-२६ अथ ३००

माहितो :-- पान १ ×× ।। सच्चिदानंदपद्विवरण 11 ×× 11 ३ 11 परमामृताच्या ओ० ३९ पासून अंथ।1 पान २६--इति श्रीमृत्युंजय विरचिते ॥ परमामृतग्रंथ ॥

त्रिपदा विवरण संपूर्ण ॥

# चेदांत.

#### १४२. दत्तराझसंवाद

वैकारुगोपाळुकृत

व० ऋ० ४६७

अरा ११

ओव्या

**लिखित** 

प्रकरण १-२

पानें १-२२ ग्रंथ १९८

इति श्रीस्कांदपुराण रेणुकामहात्म्ये सिंहाद्रिखंडेदत्त (परशु)रामसंवादे प्रकरण संपूर्णम् ॥

#### १४३. दासबोध

#### रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३२०

अरा ३७

ओन्या

छिखित

प्रति १ छी दशक १-२० समास २००

पानें २४५

ग्रंथ ८६८१

दशक २१ वा

समास १०

पाने ३२

ग्रंथ २८३

ओव्या संख्या ७७८७ चे पान १ ग्रंथ १९

माहिती- दासवोधाच्या या संवे प्रतीत काहीं समासांचा नामनिर्देश भिन्न आहे.

# १४४. दासबोध

#### रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३५१

अरा ३८

ओव्या

**छिखित** 

मति २ री, दशक १-२०, पार्ने ७३९ समास २००, ग्रंथ ८६८१.

माहितीः—

| दुशक | न(व           | पार्ने             | दशक | नाव          | पानें |
|------|---------------|--------------------|-----|--------------|-------|
| ?    | स्तवनाचा      | १-३१               | ११  | भीमद ०       | 9-20  |
| 2    | मूर्वलक्षण    | १-४२               | १२  | विवेकवैराग्य | 3-26  |
| 3    | सगुणपरीक्षा   | 8-86               | १३  | नामरूप       | १-२0  |
| 8    | भक्तीचा०      | 8-80               | १४  | अखंडध्यान    | ?-30  |
| 9    | मंत्राचा      | 8-90               | १९  | आत्मद्शक     | १-३२  |
| E    | देवशोधन०      | १-३६               | १६  | सप्ततिन्वय   | 9-30  |
| 9    | चतुर्दशब्रह्म | १-90               | १७  | प्रकातेपुरुप | १-३०  |
| 6    | ज्ञानदः) मायो | ोंद्रवाचा <b>द</b> | 35  | वहुजिनसी     | १-२८  |
|      |               | १-६०               | १९  | शिकवणीचाद    | 0     |
|      |               | १-४२               |     |              | १-२९  |
| १०   | जगज्योति      | 8-88               | २०  | पूर्णद ०     | १-२७  |

#### १४५. दासबोध

#### रामदासस्वामीकृत

व॰ ऋ॰ ३२२ अरा ३९ ओव्या छिखित

प्रति ३ री दशक १-२० समास २०० पाने ८१३) ८२१ मुखवस्त्र-द० २० पाने १-८) ग्रंथ ८६८१ + १०० =८७८१

माहिता: --श्रीसनर्थाचा एक पठ आहे. दशक ४ था अपूर्त. दशकवयाज व० ऋ० अंक ३२१ प्रमाणें.

#### १४६. दासबोघ

#### रामदासस्वामीकृत

व**़** ऋ॰ ३२३ अरा ४० ओव्या लिखित

प्रति ४ थी-दशक १-२० समास २०० पाने ५२१ । मुखवस्त्र दशक १-२० पाने १-१० ।

ग्रंथ ८६८१+१००=८७८१

माहिती:--द०२० चा सांचावेगळा. यांत (द०२०) पान ३२-जगन्नाथपंडितेन लिखितं-यापोधीत तुळजेंद्र-भूपस्तवाचें क्षोक ५ आहत. प्रथ ११

सुवर्णोक्षरीरंगीत वाजूचें पान १ आहे.

द०७ वा अपूर्त द० १२ जीर्ण.

### १४७. दासबोंध

#### रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३२४

असा ४१

ओव्या

लिखित

दशक १-३ अपूर्त पानें १६८ ग्रंथ १५३२

माहितीः-रंगीतवाजुची पार्ने.

#### १४८. दासबोध

#### रामदासस्वामीकृत

व० क्र० ३२९

अरा ४१

ओव्या

**लिखित** 

दशक १-१२, १४, १७-१९.

पाने ४५३

म्रंथ ७३०५

माहिती:-१३-१५ १६-२० दशकनसे

मुखपत्रावर श्रीवीरमारुतीचा पठ आहे. विनोडसांचा.

### १४९. दासबोध

#### रामदासस्वामीकृत

व० क्र० ३२६

अरा ४२

ओव्या

लिखित

दशक १, ३, ५ अपूर्त

मार्ने १८२

अंथ १६५२

१५०. दासवोध

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३२७

अरा ४२

ओव्या

**लिखित** 

दशक १, ५, ६ अपूर्त पानें ७५ मंथ १४६०

१५१. दासबोध

रामदासस्वामीकृत

व० क० ३२८

अरा ४२

ओव्या

-छिखित

दशक १-३, ९-९, ११, व १८ च आहेत.

पाने १९१

ग्रंथ ४८५०

१५२. दासवोध (वही उत्तस)

सुखवस्त्र अनुक्रमाणिका व **मूलदासबोधअपूर्त** 🛭

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३२९-३३०

अरा ४२

ओन्या

**लिखित** 

दशक १-७

पानें २९४

यंथ ३६१७

माहिती:--वही शिवलेंली नाही-(एकत्रवांधावें,)

सोनेरीपट्टीचीवही-

दशक समास पाने यांचा अंक दिला नाही. परंत ६ पानाची एकजुदावहीप्रमाणे ४९ सबंघ आहेत ह्म० २९४ पानें होतात-यांतजुदावहीनं० १-४ मुखवस्त्र, आणि अनुक्रमणिकाः नं०९-४४ दासनोधदशक १-७ समास ७ ओव्या ३१ तागाईत आहेत. ४० अ-४४-अ, अदांत दशक ७ समास ७ ओन्या ३६ तागाईत प्रति आहे.

## दासबोधाचे तमिळ भाषांतर यंथ



# १५३- दासबोधाचें ) अरवें भाषांतर∫

#### माधो**वारत्नाकर**कृत

व० ऋ० ३३० अ अरा ४३

गदा

लिखित

दशक १ ते ३ अपूर्त.

पानें ७४

ग्रंथ १२६०

माहिती:--भाषा अरवी, (तिमळ). लिपि देवनागरी-

द० १ स० १ पान ३२--रामदासबोधतिन् उरै ॥ स्वामिघळ्निनैतु ॥ माधोवारत्नाकरन् ॥ मुन्निलैयाव ॥ अनेकप्राणिवळ् कडेत्तरुंपोरुटाय् ॥ कट्लैयिटरान पिडियाल् ।। अरुनाचलस्वामि कुपैयिन् ।। केळिवयुं ।! गवनरूपमाय् ॥ पुछनााघिय अडियेन् अवरुवळ् गवन-रूपं केंडिवनुक्कु अध्यारोपमाय् ॥ वंदपेन् गोपालनेंडु ॥ पे(न्)रपडेतु यळुदिकोंड ओरै:—

# १५४. दासबोधाचें } अरवें भाषांतर ∫

# माधोबारत्नाकरकृत

व॰ क्र॰ ३३० इ

अरां ३४

गद्य

लिखित

दशक २

समास १

पानें १-८

यंथ १५०

# १५५ दासवोधाचें ) अरवें भाषांतर ∫

# माधोबारत्नाकरकत

व० क्र० ३३० उ

अरा ३४

गदा

**छि**खित

द० १-समास १ अपूर्त पान १

द० २ रा समास १-८ अपूर्त पानें १-२४ ग्रंथ ७२०

तमिळ भाषांतरग्रंथ समाप्ति.



#### १५६. दिवटा

#### रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २८०

' अरा ३६

ओठ्या

ें छिखित

पाने १-४

त्रंथ ३०

#### १५७. दीपरत्नाकर

रत्नाकर (रामानंद-

शिष्य) कृत

व० ऋ० २२४

अरा ३३

ओग्या

**ब्हिं**खित

उत्तम प्रति अध्याय १-१४

पानें (२२८+१=) २२९ ग्रंथ ३४००

विषय-१ शिष्याभय योग २ वैराग्य योग ३ मायाडमाव योग ४ स्वरूपानुभव योग ९ ब्रह्मांडानिरसन योग ६ स्थूलदेहिनरसन ७ सुक्ष्मदेहिनरसन ८ सर्वनिरसन ९ अद्वैत योग १० पाषां डिनरसन ११ षट्कर्मनिर्णय १२ वेदद्रोहनिरसस १३ क्षत्रियादिधर्म १४ सदुरुस-च्छिप्य असच्छिप्यलक्षण-

माहिती-मुखपत्रावर वेलदारी चित्रें आहेत-व रामानंदकत दीपरत्नाकर असे छिहिछें आहे. परंतु या श्रंथाचाकर्ता रामानंदाचा शिष्य रत्नाकरच. पान ३ सद्गुरुस्तवनांत ×× ऐसें बोलोनीरत्नाकर ॥ लोटांगण घाली चरणावर ॥ ॥ ३९ ॥ ×× रत्नाकरासावधान 11 × 11 30 11

प्रास्ताविक पान ९- ×× महाराष्ट्रीं ग्रंथ रचनेबद्छ ।। ११।। गुरु ह्मणतात—ज्ञानदेवें नामदेवें येवून ।। ×× ॥ रत्नाकरा ब्रह्मज्ञान ॥ ×× ॥ सांगिजे ।। १३ ॥ ×× ॥ मन त्यांची आज्ञा प्रमाण ॥ ×× ॥ १४ ॥

समाप्ति-पान २२६ - इति दीपरत्नाकर श्रंथ ॥ याचा श्रोतावक्ता श्रीसद्धुरुनाथ ॥ येथें रत्नाकरनिमित्त ॥ हें ईश्वरीकृत्य जाणिजे ॥ ७॥

प्रति अध्याय शेवटी—सिध्दानंदाचेनि प्रसादें ॥ बोछेरामा-नंद पर्दे ॥ रत्नाकराचेनिसंवादें ॥ ग्रंथ विनोदें चालविला पान २२५—हे चवदा अध्याय जाले पूर्ण ॥ ×× ॥ ९४.

काल-पान २२७-२२८-शकें अक्राशेंसदुषष्टोिस ॥ माघ शुध्द प्रतिपदेसि ॥ बुधदिन प्रथम प्रहरासी ॥ प्रथ समाप्तीसि पावला ॥

ग्रंथ शक ११६७ जरी अहे तरी भाषासरणी प्राचीन वाटत नाही ॥ सदाशिवमोहिते यांचे पुत्र केशवराव रामस्वामी मोहिते यांचा ग्रंथ. लेखन शक १७४७ तारणवर्ष—शंकरराव जगथाप लेखक.

| १५८. देहविवरण | अनाम   |
|---------------|--------|
| व० क्र० १९    | अरा १  |
| ओव्या         | िलेखित |
| पार्ने १-८    | मंथ ४० |

# १५९. द्वेत विवेक प्रकरण राघव कृत व० क्र० २२१ अरा ३३ ओब्या हिखित पाने १-११ ग्रंथ १२४

| १६०. धर्मगीता       | ज्ञानदेवकृत |  |
|---------------------|-------------|--|
| व० ऋ० ४२३           | अरा ५९      |  |
| ओव्या               | िलेखित      |  |
| m <sup>2</sup> 2_12 | ं श्रंथ १८४ |  |

| १६१. नमन    | ज्ञानदेवकृत |
|-------------|-------------|
| व० ऋ० ४०३   | अरा ५४      |
| ओव्या       | लिखित       |
| पार्ने १–१४ | श्रंथ १०२   |

माहिती:- पान १४-xx बापरखुमादेवीवरु xx

| १६२. निगमसार             | वामनकृत                                          |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| व॰ ऋ॰ ३३३                | अरा १४                                           |  |  |
| ओन्या                    | <b>लिखित</b>                                     |  |  |
| प्रति १ ही-उत्तम, प्रकरण | प्रति १ ही-उत्तम, प्रकरण १-९ पार्ने १२७ संथ १६०० |  |  |
| माहिती—रंगीतवेलदारी      | माहिती—रंगीतवेलदारी पाने आहेत.                   |  |  |

नमन-प्र० १ पान २- श्रीसिचदानंद गुरु ॥ बहा-विद्येचाकल्पतरु ॥-॥ वेदातवेद्यगोविंदु ॥ ९ ॥ नंतर-संक्षेपानें निगमसार कसेंकेंष्ठें हे वींगर्छे आहे.

'प्रस्ताविक—प्र०९ पा० १९-तोचि श्रीसिचदानंद ॥
परमहंसरूपेंगोविंद ॥ मलयाचळी आनंदकंद ॥
गुरुत्वेंप्रगटला ॥ ९८ ॥ ×× ॥ जोस्वेंपसचराचर ॥
वामन कैसाह्मणावाइतर ॥ विशेष जोकां निरंतर ॥
शरणत्याचिया चरणासी ॥ ६० ॥ श्रंथ हा निगमसार
॥ ×× ॥ ६१ ॥ याचे अध्याय नव ॥ ×६२ ॥

काळ-शके १५९५ ॥ तई ग्रंथ प्रगटला अभिनव ॥ जो अनादि अनुभव ॥ सकलासंतांचा ॥ ६३॥

समाप्ति—इति श्रीमान्नगमसारे ॥ उपनिपत्तात्पर्यानुसारे ॥ वेदभूछोकभाषावतारे ॥ नवमा अध्यायः ॥ संपूर्ण ॥ श्रील । सदेव योभूदनु रोपशायी श्रीसन्ति दानंदतनुर्यतींद्रः ॥ श्रीवामनः सद्गरुरात्मविद्या दानैक-दीक्षितमहंशरणं प्रपद्ये ॥ इ० ३ श्रोक.

हेखनकाल—शक १७४२ विक्रमसंवत्सर पीष शृद्ध सप्तमी बुधवारी अंथ संपूर्ण॥ प्र०९ओव्या ११६२ स्ट्रोंक०७ पानें १२७ केशवराव मोहिते यांचा अंथ॥—

१६३. निगमसार वामनकृत व० क० ३३४ अरा ४४ ओव्या विवित

प्रति २री प्रकरण १-७ अपूर्त

पानें ८८

ग्रंथ १२९०

# १६४. निगमसार वामनकृत

व० ऋ० ३३५ अरा ४४

ओन्या हिषित

पानें ६५ ग्रंथ १०७०

प्रति ३ री. प्रकरण २-७ अपूर्त

माहिती-पुस्तक एकावाज्म थोडे खावून गेलें आहें.

# १६५. निजमुख भगवंतकृत

व॰ क्त॰ ??६ अरा ११

ओव्या हिंचित

पानं १-१२ त्रंथ ९६

माहिती—विकृति संवत्सर ज्येष्ट शु॰ १ श्रीरंगपटणी देवरायपेटेंत दिगंबर पताचे वरी संपूर्ण-सद्गरु श्रीराम कृपे भगवंत इ॰

# १६६. निर्गुणघ्यान रामदासस्वामिकृत

व० ऋ० २९९ अरा ३९

ओव्या हिखित

प्रति १ ली, पाने १-२९ ग्रंथ २००

| १६७. निर्गुणध्यान | रामदासस्वामीकृत      |
|-------------------|----------------------|
| व० ऋ० २९६         | अरा १५               |
| ओव्या             | <b>छि</b> खित        |
| प्रति २ री        | पानें १-२६ श्रंथ २०० |
|                   |                      |

| १६८. निर्गुणघ्यान | रामदासस्वामीकृत      |
|-------------------|----------------------|
| व० ऋ० २९७         | अरा ३९               |
| ञाव्या            | िर्वित               |
| प्रति ३ री        | पानें १-२२ ग्रंथ २०० |
|                   |                      |

| १६९. निर्गुणध्यान | रामदासस्वामीकृत      |
|-------------------|----------------------|
| द० क्र० २५७ अ     | अरा ३९               |
| ओव्या             | <b>छि</b> खित        |
| प्रति ४ थी        | पानें १-१२ ग्रंथ २०० |

माहिती-मोहित्यांचे पुस्तक-शक १७४२ विक्रमनाम संवत्सर निज ज्येष्ट शु० १ भानुवार सखाराम वेंकाजी लिखित पूर्णकेलें-

| ं १७०. | . निर्विकल्पसमा <b>धि</b> | ्रामदासस्वामीकृत |
|--------|---------------------------|------------------|
|        | व० क्र० २७७               | अरा ३९           |
|        | ओन्या                     | <b>लिखित</b>     |
| · · ·  | प्रति १ ली समास १०        | पाने १-६ संथ २६  |

१७१. निर्विकल्पसमाधि रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २७८

अरा ३९

ओन्या

**बिश्वित** 

प्रति २ री स० ९-१०

पाने १-६ ग्रंथ ५६

१७२. निर्विकल्पसमाधि

रामदासस्वाभीकृत

व० ऋ० २७९

अरा ३९

ओज्या

**लिखित** 

प्रति ३ री स० ९-१०

पानें १-४ ग्रंथ ५६

१७३. निर्विकल्पसमाधि

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २७९ अ

अरा ३९

ओव्या

लिखित

प्रति ४ थी समास ९-१० पाने १.८ ग्रंथ ५६

१७४. निवृत्तिदेवी ] भगवद्गीता } टीका ।

निवृत्तिदेवकृत

व० क्र० १२३

अरा ११

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली अध्याय १-१८ पाने १५५ ग्रंथ १७२९

१७५. निवृत्तिदेवी

निवृत्तिदेवकृत

व० ऋ० १२४

अरा ११

. ओव्या

**लिखित** 

प्रति २ री अध्याय १-७, ९-१५ व १८

पाने १४७

अंथ १५००

१७६. पंचभूताविशेक

राघवकृत

व० ऋ० २१९

अरा ३३

ओव्या

**लि**खित

पाने १-११

संय ११४

१७७. पंचमान

रागंदासस्वामीकृत

व० क्र० २७४

अरा ३९

श्लोक

ालेखित ः

प्रति १ ली मान १-५

. पाने १-१४

अंथ १५०

माहिती-१ उपासना लक्षणिनिस्त्यणसमास २ सर्वात्माविवरण समास ३-गुरुशिष्यलक्षणिन स०. ४ सारासार-विवेक नि० स०, ९-ज्ञानिक्षणनाम स०. माहिती-पान १४ एकशैंवतिसा क्ष्रोकीं ॥ साधेकी पाहणेवरे ॥ अध्यात्म शोधणें सर्वे ॥

दासवोधीं समाप्यता ॥ २३ ॥

१७८. पंचमान

्र रामदासस्वामीकृत

व० क्र० २७५

अरा ३५

श्चोंक

**ब्रिक्ति** 

प्रति २ री समास १-९ पार्ने १-२३ अंध १९०

۲

१७९, पंचमान

व० ऋ० २७६

श्लोक

प्रति ३ री समास १-५

रामदासस्वामीकृत

अरा ३९

**छिखित** 

पानें १-२१ अंध १५०

१८०. पंचमुद्रा

व० ऋ० ३८८

ओव्या

प्रति १ छी

ज्ञानदेवकृत

अरा ५४

**लिखित** 

पाने १-१७ ग्रंथ ८०

१८१. पंचमुद्रा

व० क० ३८९

ओब्या

प्रति २ री

ज्ञानदेव

अरा ५४

**लिखित** 

पाने १-१० अंथ ८०

१८२. पंचयोग

व० ऋ० २५७

श्लोक

रामदासकृत

अरा ३९

**लिखित** 

(=चतुष्ठयोग) प्रति ४ थी

समास १-९

पानें १-२२ प्रंथ १४०

माहिती-चतुष्टयोग व पंचयोग दोनिहीं एकच ग्रंथ, नाव . मात्र भेदः १८३. पंचयोग

व० ऋ० २६८

श्लोक

प्रति ५ वी समास १-५

रामदासकृत

अरा ३५

लिखित

पानें १-१९ यंथ १४०

१८४. पंचसमासी

व० क्र० २२८

ओन्या

प्रति १ ली समास १–९

रामदासकृत

अरा ३४

लिखित

पानें १-२९ ग्रंथ १५२

१८५. पंचससासी

व० क्र० २२९

ओव्या

प्रति २ री समास १-५

रामदासकृत

अरा ३४

लिवित

पानें १-२३ य्रंथ १५२

१८६, पंचसमासी

व॰ ऋ० २२९

श्लोक

प्राति ३ री-अपूर्त समास १-९

रायदासकृत

अरा ३४

**लिखित** 

पानें ३-१९ ग्रंथ १४.०

१८७, पंचसमासी

ं वर्ं ऋ० २३१

श्लोक

शति ४ थी समास १-५

रामदासकृत

अरा ३४

लिखित

पाने १-१३ श्रंथ १५२

#### १८८. पंचसमासी

रामदासकृत

व० ऋ० २३२

अरा ३४

श्चोंक

**लिखित** 

प्रति ५ वी समास १-५

पाने १-१७ अंथ १५२

#### १८९. पंचसमासी

रामदासकृत

व० ऋ० २२२ अ

अरा ३४

ओन्या

**लिखित** 

प्रति ६ वी समास १ – ५ पाने १ – १० ग्रंथ १५२

माहिती-मोहित्यांचे पुस्तक. शक १७४२ विक्रम ज्येष्ट शुद्ध ११ गुरुवारी सखाराम वेंकाजी छेखन पूर्ण केलें.

## १९०. पंचीकरण

अनाम

व० ऋ० १४

अरा १

गद्य

छिखित

पानें १-१५

य्रंथ १८५

#### १९१. पंचीकरण

मुकुंद्राजकृत

व० क. १४९

अरा १

(विवेक सिंधुतात्पये)

प्रति १ ली उत्तम

पाने १-१९ अंथ ३०

माहिती-गुरुपरंपरा-श्रीआदिनाथ-श्रीहरिनाथ-श्रीरघुनाथ-श्रीमुकुंदराज-विवेकसिंधु तात्पर्य व हे पुस्तक एक म

# वेदांत,

प्रति २ री व ३ री विवेकासिंवु तात्पर्य क्रमांक ३७१—३७२ पहा

# १९२. पंचीकरण

# रामानंदाज्ञानकृत

व० ऋ० ३३२

अरा ३६

अमंग

लिबित

पानं १-8

यंथ ६०

माहिती-पार्ने ४-सहज या प्रसादें अपरोक्ष निरसन ॥ रामानंदज्ञान अपरोक्ष ॥ ७० ॥

# १९३. पंचीकरण

## ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४०६

अरा ५४

ओव्या

*लिखित* 

मकरण १-७

पानें १-१३ म्रंथ २००

माहिती-पाने १२-इति श्रीज्ञानदेव विराचिते इ० x x राके १७४८ व्यय सं० पुष्यशुद्ध ३ सहातास मीनलग्री रामस्वामी मोहितेच्या अज्ञा प्रकार कुष्पाचार्य लिखित.

# १९४. पंचीकरण

# ज्ञानदेवकृत

टीका

(केशवक्त?)

ৰ০ ক্স০ ৪০ও

अरा ५४

ग० प०

**ब्हिं** बित

प्रकरण इ इ

माने १-१४ अंथ २००

माहिती-मुखपत्रावर-ज्ञानश्वरकृत पंचीकरण असे आहे परंतु पान १-श्रीज्ञानेश्वरवरद- - ॥ केशवस्वामी चे पंचीकरण आणि पान १४ - x x संतकेशविह्मणे ॥ ९ ॥ या वरून शिका असावी.

| 11 41 461 51 11      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| १९५. पंचीकरण सचक     | अनाम                  |
| व ॰ क्र ॰ ९          | अरा १                 |
| गद्यपद्यात्मक—       | <b>ब्रिं</b> खत       |
| पानें १-११ं          | ग्रंथ ५०              |
| १९६. पंचीकरण योग     | रामदासकृत             |
| वं का २२३            | अरा ३४                |
| श्लोक                | <b>लिखित</b>          |
| मति १ छी समास १–५    | पाने १-१२ ग्रंथ ११२   |
| १९७. पंचीकरण योग     | रामदासकृत             |
| वं क् क् ९३४         | अस ३४                 |
| श्लोक                | <b>ल्लि</b> ग्वित     |
| प्रति २ री समास १-९  | पोर्ने १-१९ ग्रंथ ११२ |
| माहिती-पाने चौ वाजूस | रंगीत.'               |
| १९८. पंचीकरणयोग      | रामदासकृत             |
| वळ ऋ० २३९ अ.         | अरा ३४                |

श्लोक

त्रति ३री-समास १-५

लिखित

पाने १-१५ अंथ ११२

१९९. पंचीकरणयोग रामदासकृत व० ऋ० २३५ अरा ३४ **लिखित** श्लोक प्रति ४थी-समास १-५ पानें १-८ अंथ ११२ निवृत्तिअवधूत २००. परमप्रकाश (आनंद्चैतन्याचोशिष्य) व० क्र० ३२ अरा २ ओव्या लिखित पाने १-१५ श्रंथ ८७ प्रति १ ली निवृत्तिअवधूतकृत २०१. परमप्रकादा (आनंद्चैतन्याचेशिष्य) व० क० ३४ अरा २ ओन्गा **लिवित** प्रति २ रो पाने १-६ ग्रंथ ८७ निवृत्तिअवधूतकृत २०२. परमप्रकाश (आनंद्चैतन्य(शष्य) ब० क० ३३ अरा २ ओच्या लिखित प्रीत ३ री पानें १-७ ग्रंथ ८७

निवृत्तिअवधूतकृत

(आनंद्चैतन्यशिष्य)

२०३. परमप्रकाश

व० क्त० ३९

अरा २ ,

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी

पानै १-७ ग्रंथ ८७

२०४. परमप्रकादा

निवृत्तिअवधूतकृत

व० ऋ० ११२

अरा ११

ओव्या

लिखित

प्रति ५ वी

पानें १-१३ मंथ ७८०

माहिती-गुरु आनंदचैतन्य.

२०५: परमुप्रकाश

निवृत्तिअवधूतकृत<sup>ं</sup>

व० ऋ० ११२ अ

अरा ११

ओव्या

ा**लेखित** 

प्रति ६ वी

पानें १-७ ग्रंथ १००

माहिती-- राकेसत्तरारों एक पन्नास ॥ विरोधी भाद्र-यद्कृष्ण १४ स्थिरवारास लिहिला. असे. रामस्वामी मोहिते यांचे पुस्तक-छलक गोविंदसामी सूर्यवंशी.

२०६. परमासृत

मुकुंद्राजकृत

, व० क्र० १४७

, अरा २०

ःओव्या

ालेखित

· भ्राति १ ली-प्रकरण १-१४ ं पाने १-४७ अंथ ४१¢

#### माहिती--

- १. मंगळाचरण.
- २. अन्यमतखरण.
- ४. स्थूळदेहिनिरसन. । ११. अज्ञानखंडण.
- ५. सूक्ष्मदेहिनिरसन. १२. अनुभववर्णन.
- ७. महाकारणदेह.

८. शून्यखंडण.

९. अम्यासयाग.

३. महावाक्यश्रवण. ∥ १०. टश्यभासखंडण.

१४. उपदेशहहीकरण.

पान ४७ छेखकाचे - 🗴 नमोश्रीसद्धरुगोविंद् ॥ जोछे -दीनीवशिवाचा भेद ॥ हा परमामृत संथ शुध्द ॥ अपण होतयासी ॥ २ ॥

#### २०७. परमासृत

व० ऋ० १४८

ओव्ता

**सुकुद्राजकृत** 

अरा २०

लिखित

पानें १-३८ य्रंथ ४१० प्रति २ री-प्रकरण १-१४

माहिती--प्रकरण वथाज वरील प्रमांणें.

पान २७-प्रमाथी नामसंवत्सर राक १७४१ माघवटा १० अथ० संपूर्ण

सदाशिव मोहितेचे पुत्र केशवराव रामस्वामी मोहिते यांचा प्रथ-शक १७४६ तारण संवत्सर वैशाख शु० ६ स सखाराम लेखनाम संपूर्ण केलें

#### २०८. परमामृत

**मृत्युंजयकृत** 

व० ऋ० १८४

ओव्या

प्रति १ ली

अरा २९

लिखित

पाने १-३२ अंथ ३६०

माहिती-त्रिपदाविवरण, आत्मानुभव, परमामृत, अमृतानु-भव हे सर्व एकच पुस्तक, नार्वे भेद.

२०२. परमासृत मृत्युंजयकृत व० ऋ० १८५ अरा २५ ओव्या लिखित प्रति २ री पार्ने १-२१ ग्रंथ ३६० २१०. पवनाविजय अनाम

 २११. पवनविजय
 अनाम

 व० ऋ० ६
 अरा १

 ओव्या
 लिखित

 पानें १-३०
 ग्रंथ ३३६

माहिती—तुल्जाराजस्य पुस्तकं

 २१२. पवनविजय
 अनाम

 व० क० ६
 अरा १

 ओव्या
 लिखित

 पार्ने १-१२
 ग्रंथ २३५

माहिती-तुकोजी महाराजस्य पुस्तकं.

#### २१३. पत्रनिवजय

यल्हारदास्कृत

व० क० १२५

अरा १२

ओव्या

लिखित

प्रति १ छी प्रसंग १-४ पाने १-११, श्रंथ २३५

माहिती-पान ११ ह्मणेमल्हारदासु !! ×× !! ४७ ॥ हें पार्वतीनें अम्यासिलें ॥ श्रीशंभूनें उपदेशिलें ॥ सिद्धखूणवीजसांगीतलें ॥ गुरुगोरखनाथें ॥ मुखपत्रांवर " तुळनारानस्येदं " असे आहे.

#### २१४. पवनविजय

मल्हारदासुकृत

व० ऋ० १२६

अरा १२

ओव्या

छिखित

प्रति २री-प्रसंग १-४

पानें १-२३

श्रंथ २३५

माहिती:-पान २३-ह्मणे मल्हारदामु ॥ x x ॥ २१३॥ ' इ० गुरु गोरखनाथ ॥ २१४ ॥

२१९. पिंडब्रह्मांडज्ञान अविनाश्चर्त्तात्रेयकृत

व० ऋ० ३१

अरा २

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-६

श्रंय ४१

# २१६. पूर्णामृतकरषोडशकळा मेरस्वामीकृत

व० ऋ० २०२

अरा ३१

ओव्या

लिखित

पानें १-४४

ग्रंथ ३००

माहिती-कलेचा विभाग आहे पण ते दाखिवण्याचे अंक नाहीत. यांत प्रपंचाची उभारणी व संहारिणी. आत्म-स्वरूपज्ञानादि वर्णन आहे.

# २१७. पूर्वारंभ

# रामदासस्वामीरुत

व० ऋ० ५६१

अरा ३६

ओव्या

लिखित

प्रति १ छी

पानें १-५, ग्रंथ ६५.

माहिती: — शक १७४२ विक्रम सं० अधिक ज्येष्टशु० २ स्थिरवारी ग्रंथ संपूर्ण ( लेखन,).

# २१८. पूर्वारंभ

# रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २९२

अरा ३६

ओव्या

लिखित

मति २ री

पानें १-६ अंथ ६५.

# २१९. तुर्वारंभ

# रामदासस्वामीकृत

व० क्र० २९३

अरा ३६

ओन्या

लिवित.

प्रति ३ री

पानें, १-९, ग्रंथ ६९

२२०. पूर्वारंभ

व० ऋ० २९४

ओव्या

प्रति ४ थी

माहितीः-रंगीत पाने.

रामदासस्वामाङत

अरा ३६

**ब्हिंग्वित** 

पाने १-७ संथ ६९

२२१. पूर्वारंभ

वं० ऋ० २९९

ओग्या

प्रति ५ वी 🔧

रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

िलंखित

पानें १-९ अंथ ६५

माहिती -- रंगीतबाजूची पानें.

२२२. पूर्वारंभ

व० क्र० २९६

ओव्या

प्रति ६ वी

रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

लिखित

पानें १-६ संथ ६९

२२३. पूर्वारंभ

व० क० २९७

ओव्या ,

ं प्रति ७ वी

रामदासस्वामीकृत

. , अरा ३६ 🕐

बिखित

पाने १-५ अंथ ६५

69 📝

# वेदांत.

# २२४. प्रकाशदीप ब्रह्मनिमुतोजी-ब्राह्मणमुतोजी) इत

व० ऋ० १६९

असा २४

ओव्या

लिखित

उत्तम प्रति १ छी-प्रकरणें १-५

पाने १-५४ . ग्रंथ ३७०

माहिती-१. स्वरूप, २. स्थृळिलंगदेहिनरसन, ३. कारण-दहनिरसन, ४. महाकारणानिरसन, ५. तत्पदानिरसन. पानें ९६-९४ सदाशिव मोहिते यांचें पुत्र केशवरावराम-स्वामी मोहिते यांचे पुस्तक-शालिवाहन शक १७४९ मुभानुसंवत्सर फाल्गुनशुद्ध १४ गोविंदराव सूर्यवंशी लेखन संपूर्णकेलें।

#### २२५. प्रकाशदीप

सुतोजी

व० क्र० १७०

अरा २४

ओव्या

लिखित

प्रति २ री-प्रकरण १-५ पाने १-३९, ग्रंथ ३७०

#### २२६. प्रकाशदींप

युतोजी

वैं० क्र० १७१

अरा २४

'ओव्या

प्रति ३ री प्रकरण १-९ पाने १-३७ ग्रंथ ३७०

२२७. प्रकाशदीप

भुतोजी

व० क्र० १७२

अरा २४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी जकरण १-६ अपूर्त पाने १-३२ ग्रंथ ३५४

माहिती: -वरील व क्रमांक १६९ च्या प्रकरण बया-जांत २-याप्रकरणाचे, या पोथींत स्थूळदेह निरसन व र्छिगदेह निरसन असे दैं।न भागझाल्यानें यांत ६ प्रकरणें आहेत.

२२८. प्रकाशदीप

ं मोतोजी

ব০ সাত १७३

अरा २४

ओन्या

**लिखित** 

प्रति ५ वी प्रकरण १-५ पाने १-३९ ग्रंथ ३७०

२२२. प्रकाशदीप

मोतोजी

ৰ০ ক্ল০ १७४

अरा २४

ओन्या

**लिखित** 

प्रति ६ वी प्रकरण १-९

पानें १-४६ श्रंथ ३७०

२३०. प्रकाशदीप

ं मोतोजी

व० क्र.० १७५

्असा २४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ७ वी प्रकरण १-६

पानं १-२२

ग्रंय ३७०

माहिती:-प्रसंग ६ स व० क्रमांक १७२ पहा. या प्रतींत कविचे नांव ब्राम्हण मुतोजी यांतीळ " मुताजी " खोडून मृत्युंजय असे वाजूस लिहिलें आहे. लेखक:-नागोजी पंताचे पुत्र शामराव लेखक. समाप्ति वृप संवत्सर फाल्गुण वद्य प्रातिपदा गुरुवार.

# २३१. प्रणविवरण ब्रह्मानंदकृत व० क० ११५ अरा ११ ओज्या छिखित पानें १-९, ग्रंथ ६९

# २३२. प्रबोघसुधाकरटीका जधरामकृत व॰ क्र॰ ९१ अरा ९ ओव्या लिखित प्रति १ ली प्रकरण १-१९

माहिती:-मूल ग्ंथ श्रीशंकराचार्यऋत-

| २३३. प्रबोधसुधाकरटीका | जयरामकृत    |
|-----------------------|-------------|
| व० ऋ० ९२              | अरा ९       |
| ओव्या                 | िलिखित      |
| प्रति २ री            | प्रकरण १-१९ |
| पाने १-४६             | <br>मंथ ३०० |

२३४, प्रयत्नप्रालव्ध

रामदासस्वामीकृत

व॰ क॰ २८१

अरा ३६

ओव्या

लिखित

पानें १-७

ग्रंथ ७६

२३५. प्रवृत्तितिवृत्तिसंवाद ) जनचारित्र

श्रीपतिदासकृत

व० ऋ० ३६१

अरा ५०

ओव्या

लिखित

(मनचारित्र) प्रति १ छी-प्रसंग १-७

पानें १-७८

भ्रंथ ६२८

माहिती-पान ७८ ऐसीहे पवित्रकथा ॥ भावेंबोलिलोंमी आतां ॥ ते प्रीति पानो गोपिनाथा ॥ श्रीपातिदासुह्मणत असे ॥ ६३ ॥

२३६ प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद् श्रीपतिदासकत

व० क्र० ३६२

अरा ५०

ओन्या

**लिखित** 

(=मनचरित्र) प्रति २ री प्रसंग १-७-

पानें ५६

्र ग्रंथ ७७३

२३७. प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद

श्रीपतिद्सिकृत

व० ऋ० ३६३

अरा '९०

ओव्या

ंहिषित

(मनचरित्र) प्रति ३ री प्रसंग १,-७

पाने १-६३

ग्रंथं ६७७

माहिती-पुस्तक थोडें जींगे आहें

२३८. प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद

श्रीपतिदास्कृत

. वःऋ० ३६४

अरा ५०

ओव्या

लिखित

(मनचरित्र) प्रति ४ थी प्रसंग १-६

पाने ५७

ग्रंथ ६२८

२३९. प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद

श्रीपतिदासकृत

व० ऋ० ३६९

अरा ५०

ओव्या

लिखित

(मनचरित्र)-प्रति ५ वी प्रसंग १,-७

·---

पाने १-४०

ग्रंथ ७२२

२४०. प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद

श्रीपतिदासकृत

(मनचरित्र)

व० ऋ० ३६६

अरा ५०

ओन्या

हिंखित

(मनचरित्र)-प्रति ६ वी प्रसंग १-७

पानें १-७९

ग्रंथ ६२८

२४१. प्रवृत्तिनिवृत्तिसंवाद

श्रीपतिदासकृत

व० क्र० ३६७

अरा ५०,

ओन्या

लिखित

मनचरित्र-प्रति ७ वी प्रसंग १-७

पानें १-७९

ग्रंथ ६२८

२४२. प्रवृत्तिानिवृत्तिसंवाद

श्रीपातिदासकृत

व० ऋ० ३६८

अरा ५०

ओव्या

**लि**खित

मनचरित्र-प्रति ८ वी प्रसंग १-६

पानें ४३

ग्रंथ ६७७

२४३. प्राणसांखळी

ज्ञानदेवकृत

. व० क्र० ४०४

अरा ५४

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-४

भ्रंथ ११२

माहिती--निवृत्ति ज्ञानदेव संवादात्मक अध्यात्मः पान-१

×× हे श्रीगुरुनिवृत्ति सांगती तैसा × 11 ४ ॥ पान

४ × आतां हाणे ज्ञानदेव × ॥ ८० ॥ ×× तंव ज्ञान—
देव हाणे ९४ ×× ॥ ॐतत्सदिति योगवासिष्ट

रामसंवादे प्राणसांखळी प्रावरणनाम नवमोऽध्यायः ॥
ईश्वरसंवत्सरकार्तिक मासे चंदाऊरग्रामेश्यामजी

### गोपाळरायें लिखित श्रंथ समाप्त ॥

-पुस्तक जीर्ण आहे. '

२४४. फुटयोग

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २६१

अरा ३९

श्लोक

**लि**खित

त्रित १ ली समास १-५ पाने १-१४

य्रंथ ७८

२४५. फुटयोग

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २६२

अरा ३५

श्लोक

ं छिखित

प्रति २ री समास १-९ पाने १-१४ ग्रंथ ७८

२४६. फुटयोग

रामदासकृत

वण कि० २६३

अरा ३५

स्रोक

**छिसित**ं

समास १ ला

पाने १-३ ग्रंथ ४३

माहिती-यांतच चतुष्ट योगहीं आहे.

२४७. बंधनिरूपण

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३१९

अरा ३६

ओव्या

**ब्हिं**खित

समास १

पाने १--२ अंथ २२

| २४८. बहुविधगोसावी    | रामदासस्वामीकृत              |
|----------------------|------------------------------|
| व० ऋ० २९८            | अरा ३६                       |
| ओव्या                | लिखित                        |
| प्रति १ ली           | पोंन १-८ ग्रंथ ७०            |
| २४९. बहुविधगोसावी    | रामदासस्वामीकृत              |
| व॰ ऋ॰ २९९            | अरा ३६                       |
| ओन्या                | <b>लिखित</b>                 |
| प्रति २ री           | पोंने १-९ ग्रंथ ७०           |
| माहिती—मुखपत्रावर ×× | '' इदं पुस्तकं तुळनाराजस्य'' |
| असें आहे.            |                              |
| २५०. बहुविधगोसावी    | रामदासस्वामीकृत              |
| वै० ऋ० ३००           | अरा ३६                       |
| ओव्या                | <b>छि</b> षित                |
| भिति ३ री            | पाने १-१२ ग्रंथ ७०           |
| २५१. यहुविधगोसावी    | रामदासस्वामीकृत              |
| व॰ क्र॰ ३०१          | अरा ३६                       |
| ऒव्या                | <i>ि</i> खित                 |
| प्रति ४ थी           | पानं १-१२ ग्रंथ ७०           |

# २५२. बहुविधगोसादी

व० ऋ० ३०२

-(1 × 7 × 1

-प्रति ५ वी

ओन्या

# रामदासस्वामीकृत

अरा ३६

ਗਿ**ਹਿ**ਤ

**ब्हिबित** 

पोर्ने १-६ य्रंथ ७०

# २५३. ब्रह्मसंविती मेरुस्वामीकृत

व० ऋ० २११

ओन्या

अरा ३२

**लिखित** 

प्रति १ ली, अध्याय १-९ पानें १-१२६ ग्रंथ ३२०० माहिती-अध्याय १-प्रारंभी श्रीअनंत सहुरुचेस्तवनपर संस्कृत श्लोक आहेत. नंतरगीतामाहात्म्यादिः अध्याय

समाप्ति— इति ब्रह्मसंविती ॥ अपरोक्षब्रह्मज्ञस्थिति भगवद्गीता अथीविति ॥ मुमेरुटीका ॥ अध्याय ४ था अपूर्वः

# २५४. ब्रह्मसंविती

मेरस्वामीकृत

वं० क० २१२

अरा ३२

ओव्या

छिखित

प्रति २ री अध्याय १ ला

पाने १-१७ ग्रंथ ४००

# २५५. ब्रह्मसंविती

मेरस्वामीकृत

व० ऋ० २१३

अरा ३२

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री अध्याय १ ला

माने १-१६

प्रथ ५६०

| २५६. ब्रह्मांडाचेंविदा | ण ब्रह्मानंदकृत                    |
|------------------------|------------------------------------|
| व० ऋ० ११४              | अरा ११                             |
| ओव्या                  | <b>ब्हिं</b> खित                   |
| पाने १-३               | ञंथ १७                             |
| माहिती-पान २, र        | महजानंदाचाबाळ ॥ ब्रह्मानंद्वेल्हाळ |
| il ×× 11 % 9           | u                                  |
|                        |                                    |

| २५७. भक्तराजग्रंथ     | अनाम               |
|-----------------------|--------------------|
| व० ऋ० १०              | असा १              |
| ओव्या                 | लिखित              |
| पानं १-१8             | श्रंथ ३००          |
| २५८. भगवद्गीता        | अनंतमौनिकृत        |
| व० ऋ० २९              | अस <b>ः</b>        |
| ओव्या                 | खि <b>खित</b>      |
| अध्याय ४ था           | पानें १-२४ मंथ ८४० |
| २५९. भगवद्गीता        | माधवकृत            |
| व० ऋ० १२९             | अरा १३             |
| ओव्या                 | रिखित              |
| प्रति १ छी. (भारत-भीष | मपर्व) अध्याय १-१८ |
| पानें ३७०             | अंथ ३०५२           |

२६०. भगवद्गीता माधवकृत

व० क्र० १३०

अरा १३

ओव्या .

िहांखत

प्रति २ री (भारत-भीष्मपर्व) अ० १-१८

पाने १-७९

अंथ ३६१८

२६१. भगवद्गीता

**माधवकृत** 

व० क० १३१ व १३२ अरा ४४ ओव्या

लिखित

प्रति ३ री (मा-मी) अध्याय १-२, ४-७

पानें १५५

य्रंथ १६६०

अध्याय ६, ८, १०, ११, १६

पानें ८९

म्रंथ ७७०

२४३०

२६२. भगवद्गीता समश्लोंकी टीका

वायन (पार्थसारथी)

व० ऋ० ३४३

अरा ४४

श्लोक

**लिखित** 

अध्याय १-१८ पानें १९१ अंथ १५००

माहिती—वरचोखालची पानें रंगीत वेलदारीची.

चित्रं-मुखपत्रावर रथाहड रंगीतरुष्णार्जुनाचें मुंदर-

चित्र आहे.

क्ष्ठोक व वयाज-मुखपत्रांच्या मांगे मूल क्ष्ठोक संख्या०००स वयाज आहे. धृतराष्ट्राचा १, दुर्योधनाचे ९, संजयाचे ३२, अर्जुनाचे ८४, श्रीकृष्णभगवानाचे ९७४=७००

समाप्ति—इति टीका समश्चोकी अध्याया प्रथमावरी ॥ श्रीपार्थसारथी कर्ताजा वामन मनोरथी ॥

काळ-अध्याय १८ पान २० शक १७२९ प्रमवसंवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी गुरुवारी समक्षीक गीतेचेकृत वामनें ॥ नागोजीमोहिते यांचे अण्णुने लिहिले तसें ॥ २ ॥

२६३. भगवर्द्धाता टीका अनाम व० क्र॰ ३६ अरा १ ओव्या हिस्ति अध्याय १६-१७ पाने ११ ग्रंथ १०७

२६४. भगवद्गीता नागनाथशिष्य
 टीका (पाटककान्हो)
 व० क० १११ अरा ११
 ओव्या छिखित
 पानें १-१६ प्रंथ ९०

२६५. भगवद्गीता ) (वालवोधिनीटीका) अच्युताश्रमकृत व॰ क॰ २४ अरा २ ओव्यां लिखित

अध्याय १-१८ पाने १-२२२ ग्रंथ ५४४४

# वेदांत,

२६६, भगवद्गीताभाषांतर वैकटभट

व । क्र ० ३ ७० । अस ४७

गद्य विवित

अध्याय १-१० स (अ०६ वा नाही)

पाने १२३ अंय १८४५

माहिती—अध्याय १ पान १७ श्रीनरितंव्हभद्दात्मज वेंकटभट्टेन नितंबिन्ये साध्वये इयं गीता पठनार्थे लिखिताः

मुखपत्रावर-भगवद्गीता भाष्य महाराष्ट्र अथे छेंकरास ही कळलापाहिन यास्तव लिहून डेविलें-

२६७. भगवद्गीतासार ज्ञानदेवस्त

व० ऋं० ४३३ ं अरा ५६

ओव्या हिस्ति

प्रति १ ली अध्याय १- १८ पाने ६८ ग्रंथ ३९६ माहिती-अध्याय १८ पान ३×× ज्ञानदेव ह्मणे गीता-

सार ॥ याचा जाणावा भेदाकार ×× ॥ १८॥

२६८. भगवद्गीतासार ज्ञानदेवकृत

.व॰ क्र॰ ४३४ अरा ५६

ं ओव्या े छिष्टित 🔧

ं प्रति २ री अध्याय १-१८ 📑 पाने ६२ ग्रंथ ३९६

ंद्रशावतारादिकांची रंगीत चित्रें आहेत,

२६९. भगवद्गीतासार

ज्ञानदेककृत

व० ऋ० ४३५

अरा ५६

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री अध्याय १-१८ पाने १ ४७ ग्रंथ ३९६

२७०. भगवद्गीतासार

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४५६

अरा ५६

ओठ्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी अध्याय ?-१८ पाने ४८ अंघ ३९९

माहिती-अ० १८ वा अपूर्व ओ० १-१२ नाहीत,

२७१. भगवद्गीतासार

ज्ञानदेवकृत

व० क्र० ४३७

अरा ५६

ओव्या

**ब्हिं**खित

प्रति ५ वी-अध्याय १--१८ पाने १-३९ श्रंथ ३९ इ

२७२. भगवद्गीतासार

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४३८

अरा ५६

ञाग्या

**लिखित** 

मिति ६ वी अध्याय १-१८ पानं ५३ संथ ३९६

२७३. भगवद्गीतासार

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४३९

अरा ५६

ओव्या

लिखित

· प्रति ७ वी अध्याय १-१८ पार्ने ५८ अंथ ३९६ २७४. भगवहीतासार ज्ञानदेवकृत व० क्र० ४४० अरा ५६ ओव्या **ब्लि**बित पाने ३४ अंथ ३९६ प्रति ८ वी अध्याय १-१८ ज्ञानदेवकृत २७५. भगुवद्गीतासार वि० ऋ० ४४१ अरा ५६ लिग्वित ओग्या प्रति ९ वी अध्याय १-१! पाने ३१ ग्रंथ ३९६ २७६. भगवद्गीतासार ज्ञानद्व कृत असा ५६ व० ऋ० ४४२ ाले*वि*त ओव्या प्रति १० वी पाने १-२९ प्रंथ ३९६ ज्ञानदेवकृत २७७. भगवद्गीतासार व० क्र० ४४३ अरा ५६ ओव्या लिखित मित ११ वी अध्याय १-१८ पान १-३७ ग्रंथ ३९६ २७८. भगवद्गीतासारं ज्ञानदेवकृत 'अरा '५६ व० ऋ० ४४४ लिखित ओव्या प्रति १२ वी अध्याय १-१३ अपूर्त पाने १-२७ अंथ २९६

### २७९. श्रीमोपटेश

मेकस्वांमी (भेरुअनंत)कृत.

.व० का० १९४

. अरा २६

ओख्या

लिखिन

प्रति १ ली उत्तम-

पाने २८६

मर्भ १-१२ स कला १४४ अंथ ८०००

#### माहिती:---

- १. भीमस्तवन. सीतेचाबाध.
- २. सीतारामस्तवन
- ३. संश्यानिरसन. अनुभवप्रकाश
- ४. स्वबाधाविधवृद्धि.
- ५. चित्पद्व्याख्यान निजात्मबाध,
- ६. निर्विकल्पममाधि. तत्वमभिच्याख्या

- ७. भक्तिग्हरूप. रामसंभापण,
- ८. सद्धरुमेवन. संकल्पशाधन.
- ९. अंतःपूजा. परात्परपुरुषशोधन
- १०. अपरोक्षज्ञान. मदसद्घीत्तशोधन.
- ११. नित्यानुवंधान. संतमाहमान्तवन
- १२. जगदांतरयाग निर्दोष समर्थ कृपापूर्ण.

चित्रें-मुखपत्रावर श्रीसीताराम मारुति कवि हरि अंतरिक्ष इत्यादि व वासिष्ट वालभीकादि देवंता ऋषींचीं मुंदर चित्रें आहेत.

अत्येक सूर्यावर व खाली सुंदरवलांटी चित्रें आहेत.

गुरु - मेरुस्वामीचे गुरु अनंतगौनी याँचे वर्णन पद्मीपदी आहे.

## वेडांत.

इतस्ययाज-पान २५ सूर्य. १२.वा सदाशिवराव भोहिते यांचे पुत्र केशवराव रामस्वामी मोहित यांचें हे पुस्तक. शके १७४३ विपुनर्ष पुष्यवद्य २ सोमवासरी ग्रंथ लेखन ्संपूर्ण.

# २८०. भीमोपदेश

## मेरस्वामी इत

व० ऋ० १९९

अरा २७

ओव्या

छि। खित

प्रति २ सि उत्तम

पाने ४९९

सूर्य १-१२ स कला १४४ अथ ८०००

माहिती-पान ४०-×× शाविरि नामसंवत्सर फालगुण शुद्धदितीयाशानिवारी श्रीसद्धरुगोविंदबाळस्वामिचे कुर्पे .ग्रंथ लेखन संपूर्ण नाहलें.

#### २८१. भीमोपदेश

**बेरुस्वामी**कृत

व० ऋ० १९६

असा २८

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री . . - पानें २४२

सूर्य १-१२ स कला १६६ अंथ ८०००

#### २८२. भीमोपदेश

मेरस्वामीकृतः

ूं व० क० १९७ भरा २८

, ओब्या - - छिखित

ं प्रति अपूर्व सूर्य ३ रा कला १-३ मिने ८ अंथ ११२

२८३. मतिरत्नाकर

मनिदिवाक रकृत

व० क्र० १७६.

अरा २४

सं क्षा० ओन्या

िशेखत

पाने १-३८

प्रंथ ८८०

माहिती-पान १ हें श्रीकृष्ण दत्तांत्रेय यांच्या नमना नंतर «× ॥ आतां नमूं प्रथम आचार्या ॥ नागाजुना दिकां मुनिवर्या ×× ॥ ४ ॥

पान २७-× ।। नागेंद्रशिष्य मुरारी जवलिका ॥ देव योगं परम मार्ग जोडलानिका ॥ तेणेंवरें मतिप्रवंधु अंथिका ॥ ह्मणेमुनिदिवाकरु ॥ ४५ ॥

#### २८४. मनीपापंचकदीपिका

शिवरामकृत

व० क्र० ३५२

असा ४९

श्चोक

स्थितित

प्रति १ ली

पानें १-४ ग्रंथ २२

माहिती-आचार्य बोधू निजबोधु पंचका ॥ हे दाविछीश्छोक सर्पोचि दीपिका ॥ जेया प्रभेने स्वरूपा विचारिती ॥ भेटे नयाला जिवसाम सांप्रती ॥ १०॥

## २८५. मनीषापंचकदीपिका

शिवरामकृत

व० ऋ० ३५३

असा ४९

ষ্ঠান

लिखित

प्रति २ री

पानें १-४ में य ४०

माहिती-वरील प्रमाणें माहिती चंपकारण्यवान श्रीराज-गोपाळमात्रिधौ लिखितं । वेंबट्रामय्यात्मजस्यकरेक्षराः

# २८६. मनीषापंचकदीपिका शिवरामस्त

वट ऋ० ३५४

अस ४९

श्चाक

**डिखित** 

व्रति ३ री

पाने १ ४ ग्रंथ २२

माहिती-वरील छो० १० वा पहा.

# २८७. मनीपापंचकदीपिका शिवरामरुह

व० ऋ० ३५५

अरा ४९

स्त्रांक

**लिखित** 

प्रति ४ थी

पाने १ - ९ अंथ ४०

माहिती-श्रीशंकराचेमूल सं० क्षोक व वरील क्षां० १० वा ही आहेत.

# **२८८. सर्नाषापंचकदीियका**् शिवरासकृत

व० क्र० ३५६

अरा ४९

স্ঠাক

**लिखित** 

प्रति ५ वी

पानं १-४, ग्रंथ ४०

माहिती-वरीलप्रमाणें सं० छो० व छो० १० हीं आहत.

# २८९. महावाक्यविवरण अनाम

व० क्र० २

अरा १

. .

~~

गद्यं

**लिखित** 

याने १-१०

ं ग्रंथ १००

२९० महाचाक्यविवरण अनाम व० क० ३ अस्। १ **लिखिन** गद्य पानं १-८ यंय १००

माहिनी — श्रीशंकरांचे मूल संस्कृतासह.

२९१. महाबाक्यविवरण अनंतमीनिकत व० ऋ० २६ अरा २ गद्य लिखित पाने १-- ७ म्रंथ ७५

२९२ महावाक्याविवरण गुरुदासकत

> व० क० ७६ अरा ८ ओव्या श्लोक

**खिंख**त पानं १-१४

ग्रंथ ३२० माहिती—लेखक स्यामगोपाळ माव शुक्त ८ समाप्त.

मूल संस्कृतश्लोक हीं आहेत.

२९३. महावाक्यविवेक राघवकृत व० ऋ० २२३ अरा ३३ ओव्या **ब्हि**खित पानें १-२ यथ २४

माहिती-वं क० २२३ प्रायः विद्यारण्यस्वामी

च्या संस्कृत संथाची टीका आहे.

# २९४. मानपंचक

#### रामदास्कृते'

व० क्र० २६९

अरा ३९

श्लोक

**लि**खित

मति १ त्थी पंचक १-९ पाने १-१६ अंथ १३०

माहिती-रंगीतबाजूची पाने.

१. रामराज्य उपासना पं० १ ह

२. ज्ञानानिरूपण पं० २ रे

२. निार्मळानिस्ह्रपण पं० २ रें

४. सर्वसस्यानिह्मण पं० ४ थें , ,

५. प्रबोधनिरूपण पं० ५ वें.

#### २९५. मानपंचक

## रामदासस्वामीकृत

वं क्रा० २७०

अरा ३९

श्लोक

लिबित

प्रति २ री मान १-९

पाने १-१३ अंथ १४०

## २९६. मानपंचक

# रामदासस्वांमीकृत

व० ऋ० २७१

असा ३९

श्वीक .

**बिखित** 

प्रति ३ री समास १-९ ' पार्ने १-२३ मध्य १४०

| २९७. सानपचकं                                                       | रामदासस्वामीकृत                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| . व० क्र० <i>२७२</i>                                               | अरा ३५                                                  |
| <b>रु</b> ोक                                                       | <b>हि</b> खित                                           |
| प्रति ४ थी मान १-५                                                 | पाने १-१० ग्रंथ १४०                                     |
| माहिती-पाने पिवळयारंगाची                                           | •                                                       |
| २९८. मानपंचक                                                       | रामदासस्वामीकृत                                         |
| व० ऋ० २७३                                                          | अरा ३९                                                  |
| श्चीक                                                              | <i>व्यि</i> खत                                          |
| प्रति ५ वी मान १-५                                                 | पानें १-१५, अंथ १४०                                     |
|                                                                    |                                                         |
| २९९. मानसपूजा                                                      | रामदासस्वामीकृत                                         |
|                                                                    | रामदासस्वामीकृत<br>अरा ३५                               |
|                                                                    |                                                         |
| व <b>० ऋ० २९८</b> .                                                | अरा ३५<br>लिखित                                         |
| व० ऋ० २९८<br>. ओव्या                                               | अरा ३५<br>लिखित                                         |
| व० ऋ० २९८<br>, ओव्या<br>श्रीत १ ली समास (प्रकरण)                   | अरा ३५<br>लिखित<br>१-१३                                 |
| व० ऋ० २९८<br>ओव्या<br>श्रीत १ ली समास (प्रकरण)<br>पाने १-२६        | अरा ३५<br>लिखित<br>१-१३<br>ग्रंथ १७०                    |
| व० ऋ० २९८ , ओव्या श्रीत १ ही समास (प्रकरण) पाने १-२६ २००. मानसपूजा | अरा ३५<br>लिखित<br>१-१३<br>ग्रंथ १७०<br>रामदासस्वामीकृत |

ग्रंथ १७०

पान १-२७

#### '३०१. मानसपूजा

रामदासस्वामीकृत

व० क्र० २६०

- असा ३९ 🖔

ओज्या

शिखित 🦿

प्रति ३ री समास १-१३

षानें १-१२,

ग्रंथ १७०

३०२ मानसोल्लास

माधवसुत (रामा-पंडित, रामबुध) कृत

व० ऋ० १४६

असा १९

ओव्या

**बिबित** 

भाग १, भाग २ अपूर्व

पानें ६ ग्रंथ ७९

माहिती-पान २, × × संतोपावया-तुळजेंद्रसद्घोध-

३०३. मीपणाचासमास

रामदासस्वामीकृत

व० क० २८२

अरा ३६'

ओव्या

छिखित

प्रति १ ली.

पानें १-९ मंथ ६४

माहिती--रंभीत बाजूची पानें. पान ९-या पोथीचें नामाभिवान ॥ मी तूंपणाचे दर्शन ॥ समर्थाचे मुख-

वचन ॥ xx ॥ 9९ ॥

३०४. मीपणाचासमास

रामदासस्वामी कृते

व० ऋ० २८३

'अरा ३६ -

ओव्या '

लिबितः 🛷

प्रति २ री .

पाने १-१ ले अंथ ६८

#### ३०% मीपणाचासमास रामदासस्वासी कृत वंश्र का० २८४ ं असा ३६ ओव्या हिखित , प्रति ३ री पाने १-० ग्रंथ ६८ ३०६. भीपणाचासमास रामदासस्वामी कृत व० ऋ० २८५ अरा ३६ ओव्या **लिखित** प्रति ४ थी पाने १--६ ग्रंथ ६८ ३०७. मीपणाचासमास रामदासस्वामीकृत व० ऋ० २८६ अरा ३६ ओव्या **ब्हि** खित प्रति १ वी पानें १-६ अंथ ६८ ३०८. मुखवस्त्रनिरुपण रामदास कृत व० ऋं २४८ अरा ३४ ं ओव्यां **लि**खितं पानं १-१९ श्रंथ ८० एकार्जनादन कृत ३०९ मुद्राविलास वं क्रि.क्रं १० . अरा ४. ओव्या व्यिवत् -मति १ ही पाने १-२३ त्रंथ १५०

३१०. मुद्राविलास एकाजनार्द्रन कृत वं ० ऋ ० ४९ अरा ४ ओञ्या **लिखित** पाने १-२२ ग्रंथ १५० प्रति २ री दत्तात्रेयं अवधूत कृत ३११. मूळस्तंभ व० ऋ० ९९ अरा १० ओव्या: **लिखित**ः प्रति १ छी अध्याय १-७ पाने १-५४ ग्रंथ ५१० ३१२. मूळस्तंभ दत्तात्रेय अवधूत कृत व० ऋ० १०० अरा १० ओव्या खिखित प्रति २ री अध्याय १ – ७ पानें १ – ४७ ग्रंथ ५१० दत्तात्रेय अवधूत कृत ३१३. मूळस्तंभ अरा १० व० ऋ० १०१ ओव्या लिखित प्रति ३ री अध्याय ४-७ अपूर्त पाने १-४१ अंथ ५०० ३१४. मूळस्तंभ द्तात्रेय अवधूत कृत अरा १० 🖖 🔻 वं कें १०२ ओव्या **ब्रि**खित े मति ४ थी अँच्याय १-७ अपूर्त पाने २ देखें ७ ग्रंथ ५०० माहिती—े 👸 थान नाहीं. 🐬 🐬

| ३१५.         | सूळस्तंभ                           | दत्तात्रेयअवधूतकृत               |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|              | व० काछ १०३                         | अरा १०                           |
|              | ओव्या                              | <b>ढ़ि</b> खित                   |
|              | प्रति ५ वी अध्याय १ अपू            | र्त पाने १-१२ संथ १५७            |
| इ१६.         | <b>मृ</b> ळस्तं भ                  | दत्तात्रेयअवधृतकृत               |
|              | नै० ऋ० १०४                         | अरा १०                           |
|              | ओंग्या                             | <b>छि</b> ग्वित                  |
|              | प्रति ६ वी अपूर्न अध्याय १<br>,, ७ | पान १-८ मंथ ३५७)<br>१-१९ ,, १३६) |
| <b>399</b> , | <b>ज्</b> ळस्तं भ                  | दत्तात्रेयअवधूतकृत               |
|              | व० क्र० १८९                        | अरा १०                           |
|              | आंट्या                             | व्यिषित                          |
|              | प्रति ७ वी अपूर्व अध्याय १-७       |                                  |
|              | पाने १-३०                          | ग्रंथ ४९४                        |
| ३१८.         | मूळस्तंभ                           | <b>अवधूतद्त्तात्रेयकृत</b> ्     |
|              | व० ऋ० ४९४                          | . अरा १०                         |
|              | ओव्या                              | लिखित <sup>.</sup>               |
|              | प्रति ८ वी                         | अध्यायः १-७                      |
|              | पाने १-३७                          | मंथ. ५१६ :                       |

माहिनी-इति श्रीमूळस्तंम ॥ ईश्वर पार्वती संवादे ॥ दत्तात्रेय अवधूतानृवादे सप्तमोध्यायः ॥ भास्कर क्षेत्रे कावेरीतीरी ॥ पार्वती सहित त्रिपुरारी ॥ त्याचे चरण सांत्रिय मूळस्तं म हस्ताक्षरी ॥ मछारिखंडोजी नामदेव लिहिलासे ॥

## . ३१९. मूळस्तंभ

## अवधूनदत्तात्रेयकृत

वं ऋ० ४६९

अरा १०

ओव्या

**लिंखित** 

मिति ९ वी अध्याय १-७ पाने १-२४ ग्रंथ ५ ? ९

## ३२०. मोक्षवर्मद्वितीयसहस्र केरावकृत

व० क्र० ८९

अरा ७

श्लोक

**लिखित** 

शतक १-२ अपूर्त

पाने १-३४

ग्रंथ २२१

माहिती--पान २९ हे मोक्षवमक छछे कवि केशवासी

स्होन १४९॥

## ३२१. योगराजतिलको

## अमृतानंदुकृत

व० ऋ० २७

अरा २

ओव्या

लिखित

्पाने १-३३

म्रंथ ३२७

| <sup>े</sup> ३२२ यांगवासिष्ठ | अनाम                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৰ ০ ক্ষ ০ ৬ ঞ                | अरा १                                                                                     |
| , ओब्या                      | <b>लि</b> खित                                                                             |
| प्रसंग १ अपूर्व              | पानें १-८ झंथ ४४०                                                                         |
| ू, ६२३, योगवासिष्ठ           | अनाम                                                                                      |
| व॰ क्र॰ १७                   | भरा १                                                                                     |
| ओंट्या                       | ालीखित                                                                                    |
| पानें १२६                    | <b>यं</b> थ २०९                                                                           |
| ३२४. योगवासिष्ट              | एकाजनाद्नकृत                                                                              |
| (भावार्थ रा०)                |                                                                                           |
| व० क्र० ५२                   | अरा ४                                                                                     |
| ओव्या                        | · स्थिति ·                                                                                |
| अपूर्न                       | पानें ९-४५ य्रंथ ४५०                                                                      |
| ३२५. योगवासिष्ठ              | माधवकृत                                                                                   |
| व० ऋ० १३३                    | अरा १४                                                                                    |
| ओव्या                        | <b>छि</b> खित                                                                             |
| प्रति १ ली उत्तम             | पनि ४९०                                                                                   |
| प्रकरणे १-८ समी १२६          | <b>ज्रंथ</b> ? ९९००                                                                       |
| ३. उत्पत्ति प्रका            | ण ५. मुणुक्ष प्रकरण<br>रण ६. उपशम प्रकरण<br>रण ७. निर्वाण प्रकरण<br>८. अन्यानिर्वाणप्रकरण |

#### बेद्दांतं.

ः एकून योग विसष्ट प्रकरणें ८ सर्ग १२६, ओब्या १२,३३९ पाने ४९० वासिष्ट व रामलक्ष्मण आणि भरद्वान व वाल्मीक हीं मुंदर चित्रें मुख पत्रावर आहेत-इतर प्रकरणांवर वेलदारी मुखपत्रें व प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी, त्यांची अनुक्रमणि-का दिली आहे-

३२६. योगवासिष्ठ

**माधवकृतं** 

व० ऋ० १३४

अरा १५

ओव्या

**लिखित** 

मृति २ री प्रकरणें १-८ पानै, ३७९

सर्ग १२६ ग्रंथ १५,३७८

३२७. योगवासिष्ट

साधवकृत

व० ऋ० १३९

अरा १६

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री प्रकरण १-८

पाने ६४७

सर्ग १२६ ग्रंथ १९,६५०

३२८. योगवासिष्ठ

माधवकृत

व० ऋ० १३६

अरा १७

ओन्या

हिंखित

प्रति ४ थी प्रकरण १-८ पाने ७१६

्रसर्ग १३६ ्र संय १९,६९०

माहिती-प्रकरण बयाज वरील प्रमाणं.

३२९. योगवासिष्ट माधवकृत व० क्र० १३७ अरा १७

and the

ओन्या हिषित

मुमुक्षु प्रकरण ५ वें पानें १-१७

सर्ग १-४ अंथ ४००

३३०. योगवासिष्ट सारटीका माधवदास (लघुवासिष्टटीका) (नारायणिकंकर) कृत

भं क अरा १८ भरा १८

ओव्या लिखित

प्रकरणें १-१०

पार्ने १२० प्रंथ २४२३

माहिती-?. वैराग्यप्रकरण ६. आत्मप्रकरण.

विषय- २. जगिनमध्या ७. शुद्धबहानिरुह्मणः

३. मुक्ति ८, आत्मदर्शन.

४. मनोलय ९. चिद्धपनिरूपण.

५. वासनोपराम १०. ब्रह्मपाप्ति.

कवि—प्र०९ पान १४ नारायणार्किकर माधवदासु

काल—प्र० १० पान १९ शालि० शक पंघराशत आगळो चतुर्दशी (१९१४) नंदन० आश्विनकृष्ण ८/९ इधवारी ॥ लगुवासिष्टाचीटीका समाप्त ॥

स्थल-वराडदेशी पंचग्रामी असतां हे झाले ॥ ६६-६९ ॥ माधवदास नारायणाचा ॥ जोमुळीचेनि कृष्ण नामें साचा ॥ × २७१॥

गुरु--प्रकरण १ पाने २-३ x सद्धुरुनारायणा ॥ प्रति - केली विज्ञापना १५ ×× ॥ हे लबुवासिष्ट टीका ॥२६

## ३३१. योगवासिष्टसार माधवदास (लघुवासिष्ट)

(नारायणकिंकर)

व० ऋ० १३९

अरा १८

ओव्या

ं लिखित

प्रति २ री प्रकरण १० वें. पानें १-३३ ग्रंथ २८०

माहितीः-प्रकरण १० तील प्रमाणें ॥

## ३३२. योगवासिष्टसार माधवदास

(नारायणकिंकर)

व० ऋ० १४०

अरा १८

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री प्रकरण १० वें.

पानें १-२८

ग्रंथ ३८०

माहितीः — ग्रंथ वरील व० ऋ० १३८, १३९ प्रमाणेंच आहे. परंतु माहिती कोणतींच विषेश नाहीं ॥ पान २८ ्पार्थिव संवत्सर श्रावण वद्य ७ सौम्यवारीं रासोजी भिकाजी हवालदार. सरकार वहिली महाल यानी तालिक योगवासिष्टाची श्रीरामापणकेली असे.

#### ३३३ं. राजयांग

वासनकृत

व० ऋ० ३३६

अरा ४४

श्रोक

लिखित

प्रति १ छी उत्तम

पाने १-६ ग्रंथ ७०

माहिती:-पान ६-या राजयोग विभवा विभवा मनांत ॥ देतील ती वळलतील मजवामनातें ॥ 🗴 🖈 ॥ ३९ प्रतिलेखनः-सत्रावरील शक चारि णवासि होते ॥ कार्ताक कृष्ण प्रथमा विरमविजित ॥ रामाल्य पुत्रक मदाशिव मोहित्यांचे ॥ आनंदराव जगयाप सुहेखनाचे ॥ १ ॥

#### ३३४. राजयोग

वामनकृत

व० क० ३३७

असा ४४

श्ठोक

**ब्हिबित** 

प्रति २ शे

पानें १-६ अंय ७०

#### १३५. रामसोहळा

ं सेमस्वामीकृत

व० क्र० १९८

असा २९

ओव्या

लिखित

प्रति १ ली रुद्र १-११) स उछास १२१∫

पानं ५७२

अंध ११०२०

माहिती:-१ स्तवन. २ प्रवोध. ३ अर्चन. १ विरक्तिः १ ज्ञानः १ त्रानः १ त्रानः १ स्वरूप (गुरुष्यान).

#### वेदांतः

् गुरुपरंपरा श्रीसमर्थ रामदासस्वामी अनंतमीनी मेरुस्वामी. रुद्र ११ उछास १० पाने ४८-१३ प्रत्येक उछासाची विषयानुक्रमणिका दिली आहे.

अक्षास ११ पान ९९ ओव्या ९७ १०० यांत प्रत्येकहदां तील विषयानुक्रमणिका दिली आहे.

रुद्र १ उछास यांत श्रीसमर्थ चरित्रवंर्णन आहे.

#### ३३६. रामसोहळा

**मेरुस्वामीकृत** 

व० क्र० १९९

अरा ३०

ओव्या

लिखित

प्रति २ री उत्तम स्द्र २-११ ) उछास ११० सद्र १ ला नाहीं } पाने १९८

म्रंथ ११०००

माहितीः-११० सर्वरुद्रांच्या आदिमांत्य पानांवर सुंदर . चित्रें:-चित्रें आहेत आणि मुखपत्रावर श्रीरामपटाभिषेक व श्रीसमर्थ व मेरुस्वामी यांची सुंदर चित्रें आहेत. इतरकालः -- सदाशिवरायांचे बाळक केशवरामस्वामी यांच.हा यंथ राक १७४५ सुगानु संवत्सरी छेखक रुप्णजीनें पूर्ण केलें (या मुंदर प्रतीचा पहिला रुद्र ही सचित्र लिह्न भरती केली पाहिजे)

विषय-१. नाहीं

६. तारकउपासना

२. मायापरिहार ७. रामतत्वप्रगटण

३. गुरुस्तवन

८. स्वरुपदृष्टि व.अविद्यानिरसन

ं ४. साक्षिस्वरुपानिर्णय ं ९. शरयुअख्यान

• अम्यास

५. शमादिषट्क 😬 १०. जीवन्मुक्ति व. समाधि

१ 🕈 . स्वरूपध्यान.

#### ३३७. रायसोहळा

व० ऋ० २००

मेरस्वामीकृत

अरा ३१

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री अपूर्न

रुद्र ४ या उछास १-११ पाने २९ रु० ९ वा उछास १-११ पाने ३७ रु० ६ वा उछास १-११ पाने ४४

#### ३३८. रामसोहळा

**मेरु**स्वामीकृत

व० ऋ० २०१

अरा ३१

ओव्या

**ब्हिं**।खत

रुद्ध ४ था उ. ५ वा

पानें १-११ संथ ७५

#### ३३९. रामामृततरंग

माधवसुत

(रामापंडित) कृत

90 那0 ?8?

अरा १९

ओव्या

लि खित

प्रति १ ही उत्तम तरंग १-१५. पानें १४९

म्रथ १८००

माहिती- १. राघवस्तवन

२. विहितकर्मप्रतिष्टा

३. देहशोधन

४. महावाक्यप्रशंसा

५. मृष्टिक्रम

६. स्यूळदेहसूक्ष्मदेहविवरण १३. आत्मानप्रिक्रया

७. कारणदेहाविवरण

८. महाकारणदेहविवरण

९. ब्रह्मांडचतृष्टयानि० १०. प्रपंचस्वरूपनि०

११. भक्तिनि०

१२. महावाक्यनिरूपण

१४. स्वानंद्रप्राप्ति १५. नामवैभववर्णन

चित्रं-मुखपत्रावर श्रीकोदंडराम आणि रामापंडित यांची मुंदर चित्रं आहेत.

इतरवृत्त-सदाशिवराव मोहिते यांचे पुत्र सत्यसंघाचे अनुप्रहीत केशवरावरामस्वामी मोहिते यांचा ग्रंथ लेखन १७४२ चित्रभानु सं० वेशाख शु० ७ पुनवेसुन० मंदवारी पुणी लेखक कृष्णाजीटोणप्या.

#### ३४०. रामामृततरंग

माधवसुत (रामापंडित) रुत

व० क्र० १४२

अरा १९

ओव्या

छिखित

प्रति २ री

तरंग १-१५

पाने १६०

म्रंथ १८००

माहिती—तरंग १५ चा बयाज वरील प्रमाणें रोक १८४७ क्रोधनसंवत्सर आश्विन शु० विजयदशमी भानुवारी अप्पाजी केशविहेंगणेंकरज्यातिषिकानें लिहिलें.

#### ३४१ रामासृततरंग

माधवसुत

(रामापंडित) कृत

व० क० १४३

अरा १९

,ओव्या

छिखित

प्रति ३ री तरंग १-१९.

पाने १४०

शंथ १८००

माहिती—तरंग वयान वरील प्रमाणें.

#### ३४२. रामामृनतरंग माधवसुत (रामबुध) कृत

व० क० १४४

अरा १९

ओज्या

लिखित

तरंग ५ वा अपृती.

पानें ?-? ६

यंथ १५३

#### १४२. लघुगीता (सप्तक्षोकीगीतादीका) अनाम

व० ऋ० ४१

अरा १

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ छी

पानें १-२६ ग्रंथ २३७

#### ६४४. लघुगीताटीका

एकाजनार्दन कृत

व० ऋ० ४६२

अरा १

ओव्या

**ब्हिखित** 

प्रति २ री

पाने १-२१ अंथ २३७

माहिती-संस्कृत क्षोकास टीका सप्तक्षोकी भगवद्गीतंवर टीका सं० क्षोक ९ टीका ओ० २३२ एकून श्रंथ संख्या २४१ स मुखपत्रावर २३७ असे आहे.

×× आश्विन मासे शुद्ध पक्षे त्रयोदिशि भानुवारे रौद्धि नाम संवत्सरे छघुगीता टीका समाप्त.

ं स्रीरामार्पणमस्तु ॥ पुस्तक राणोजी नरासिंह यांचे हस्तें छिहिलें विमलापूरमामी - ××

| ३४५. लिखितपांसष्टी    | ् ज्ञानदेवकृत <i>ः</i> |
|-----------------------|------------------------|
| व० क० ४१६             | अरा ५४                 |
| ओव्या                 | ्लिखित                 |
| मति ? स्टी            | ् पाने १-८ अंथ ६७      |
| ३४६. लिखितपांसष्टी    | . , ज्ञानदेवकृत        |
| ्व० ऋ० ४१७            | , अरा ५४               |
| ओव्या                 | खिखित                  |
| प्रति २ री उत्तम      | पानें ६ त्रंथ ६७       |
| ३४७. लिखितपांसष्टी    | ्जानदेवकृत्            |
| न् व्या<br>ओव्या      | अरा ५४<br>व्हिंसित     |
| प्रति ३ री            | पाने १-७ संथ ६७        |
| ३४८ लिखितपांसष्टी     | ज्ञानद्बहत             |
| व० ऋ० ४१९             | अरा ५४                 |
| ओव्या                 | <b>डिस्तित</b>         |
| प्रति ४ थी            | पाने १-६ अंथ ६७        |
| ३४९. लिखितपांसष्टी    | ज्ञानदेवकृत            |
| व० ऋ० ४२०             | अरा ५४                 |
| ें, <u>ड</u><br>ओव्या | <b>लिखित</b>           |
| ्र प्रति <b>९</b> -वी | पानें १-६ अंध ६६       |
|                       | 197                    |
|                       |                        |

३५० लिखितपांसष्टी

ः 'व० क्र० ४२१

ओव्या

ं प्रति ६ वी

३५१. लिखितपांसष्टी

व०ंक्र• ४२२

ओंब्या

ं प्रति ७ वी

१५२. लेखणी

ं वं क क ४१५

ओव्या

पाने १-४

**ज्ञानदेवह**ले

अंरा` ५ ४

**लिखित** 

ं पानें १-५ अंथ ६७

ज्ञानदे**व**कृत

अरा ४९

**लिं**खित

पाने १-८, ग्रंथ ६७

ज्ञानद्वकृत

अरा ५४

**लिखित** 

अंथ ७०

माहिता-राक १७३० विभवसंवरसरी लिखित.

३५६. वरदनागेश गुरुदेव (नागेशशिष्य) छत

व० क्र० ७९

अरो ८

ओन्या

लिखित

प्रसंग १-११

पाने ११८ अंथ २१३९

माहिती—प्रसंग १ पान १९-मी अज्ञान ॥ तूं नागनाथु सर्वज्ञ । झणवूनि केलें निरूपण ॥ गुरु देवें ॥ १४ • ॥ प्रसंग ११ पान ९ ऐसेंगुरुनागेशाचे वचन ॥ फिटे अज्ञान शिष्याचें ज्ञानें ॥ ×× ॥ १४६ ॥

#### ३५४. बरदनागेश गुरुदेव (नागेशशिष्य) कृत

व का ७५

अरा ধ 📜

ओव्या

व्हिंखित :

प्रमंग ४ था

पानें १-५१ श्रंथ ५००

#### ३५५. वाक्यसुधा

अनाम

व० ऋ० १८

अरा १

ओंब्या

न्हिंखित

पानें १-९०

अंथ १९१९

#### ३५६. वारतिथिनामादिवर्णन रत्नाक्रस्कृत

,व० ऋ० २१६

अरा ३३

ओव्या

**ब्हि**ग्वित

पाने १-९

ग्रंथ ९७

माहिती-वार, तिथि, महिने, वर्ण इत्यादि ओविच्या प्रारंभी वेवून बोधपरकाव्य चातुर्याने रचिलें आहे.

#### ३५७. विद्यानंद प्रकरण

राघवरुत

व० क्र० २२२

अरा ३३

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-४ ग्रंथ ४०

ः ३५८ः विवेकसिंधु 🦠 ... मुकुंद्राजकृत

्रा १९२ वर्षा करा २०.

ओव्या

लिखित ।

प्रति १ छी उत्तम प्रकरणे १-१८ पाने २०७ ग्रंथ २०६८ पूर्वीध-मृष्टिकम पाने ९३

थ−१ ° ए

१. स्वरूपसमावेश ५. तंपददेहार्छगदेहे

२. खानुभवद्दिकरण ६. स्थळदेह वं प्रणव

३. तत्वमृष्टिकथन ७. प्रकृतिपुरुष

४. ईश्वरतनुत्रय

उत्तरार्घ-संहारकम पाने ११४

प्र० ८-१८

ं ८. स्थ्ळदेहसाक्षी १४. जीवपरमात्म्येक्य

९. सूर्वमदेहसाक्षी १९. भेदखंडण

१०. कारणदेहसाक्षी १६. महाअद्वेतप्रतिपादन

११. महाकारणदेह १७. सिचदानंदाविवरण

१२. पंचमळय २८. सहुरुपरंपरानि॰

१२. मायाआनिवचनीय

माहिती-चित्रें-मुखपत्रावर मुकुंदराजस्वामी आणि जयंतपाळ राजा यांची मुंदर चित्रें आहेत. प्रत्येक प्रकरणावर खाली रंगीत वेलदारी आहे.

प्रास्ताविक—पान १७ प्रकरण ७ वे अहो विवेकसिंधुचें पूर्वार्घ ॥ ×× ॥ १३ ॥ ×× ॥ नरसिंहा चा बछाळ ॥ तयाचा पुत्र जयंतपाळ॥ तेणिकरविला हारोळ॥ प्रंथरचनेचा ॥ ५९—

प्रं० ८ पान १-विवेकसिंधूचे उत्तरार्घ ॥ ×× ॥ १ ॥ गुरुपरंपरा प्र० १८ श्रीआदिनाथ-श्रीहारेनाथ-श्रीरघुनाथ (रामचंद्र)-

पान १९ जया नाही शास्त्रप्रवीति ॥ नेणवी तर्कपृद्रेची स्थिति । तयास्रागिह्मराटीया युक्ति ॥ केली प्रंथ रचना 11 33 11

समाप्ति-पान १६ संपर्छ अंथाचे उत्तरार्ध ।। ×× ।। ह्मणे ×× ॥ मुकुंदराजु ॥ राज श्रीकेशवराव मोहिते यांचा यंथ ॥ दत्रार् गंगाजी यादवाचे ।। शक १०४४ चित्रभानु चेत्र शुद्ध

#### ३५९. विवेकसिंध

#### **सु**कुंद्राजकत

व० क्र० १५३

अरा २०

ओज्या

लिखित

प्रति २ री प्रकरणें १८

पानें १८८

पूर्वीर्ध प्र० १-७ पाने १-८९ ) ग्रंथ ९९९ +१११३ उत्तरार्ध प्र० १-११ पाने १-९९ ) = २०६८

माहिती-निरोल कमांक ३९८ च्या प्रमाणेच-यांत पूर्वार्थ उत्तराधिमिळून १८ प्रकरणें च होतात-

#### ३६०: विवेकसिंधु

मुकुंद्राजकृत -

व० ऋ० १९४

अरा २०

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री प्रकरण १८ ) पूर्वार्ध प्र० १-७ - } पाने १७४ श्रंथ २०१७

माहिती-क्रमांक ३५८ प्रमाणें

#### ६६१. विवेकसिंध

स्कुंद्राजकृत

व० ऋ० १९९

'अरा २१

ओव्या

खिलित '

प्रति ४ थी प्रकरणें १८ } पानें १६६ श्रंथ १९७७

माहिती-प्र० १८ पान १२ x शास्त्रिवाहनशक ...... दुंदुभिमंतरतर चैत्र मास दशमी मंगळवारी श्रंथ समाप्ति लेलक श्रीरघुनाथ दासानुदास, श्रंथ क्रुष्णानी चाधव यांचा असे.

माहिती-क्रमांक ३५८ प्रमाणें.

#### १६२ विषेकसिंधु

सुकुंदराजकृत

व० ऋ० १५६

अरा २१

ओवया

**लिखित** 

प्रति ९ वी प्रकरणें १८ पूर्वीर्घ प्र० १-७ उत्तरार्घ प्र० ८-१८

पाने १३९ श्रंथ २०१७

माहिती-क्रमांक ३९८ प्रमाणें.

#### **५६३: विवेकसिं**धु

मुकुंदराजकृतः ः

व० क्र १९७

- अरा २१

ओव्या

ि मोहिती -क्रमांक ३५८ प्रमाणे प्र**० १**-६ ची पान एकी बाजूस बाण खावून गेंही आहेत.

#### ३६४. विवेकासिंधुं

मुकुंद्राजकृत

व० क्र १९६

अरा २१

**ब्रि**षित

पाने १८ पाने १८ पाने १८११

्षूनिर्धि प्र० १-७ () येथे २०१७ उत्तरार्ध प्र० १-११

माहिती -- क्रमांक ३९८ प्रमाणें-पान १००= ्र हेखक विइंहनारायण काशीकर −शक ......शुंह संवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीया इंदुवारे गौरी-मायूरक्षेत्रे कावेरी दक्षिणेतीरे विवेकसिंधु संपूर्ण ॥

#### ३६५ विवेकसिंधु

मुकुंदराजकृत

व० ऋ० १५९

अश २२

ं ओह्या

प्रति ८ वी प्र० १८ पाने १४०

पूर्वीर्घ प्र०१--७ } अंथ २०१७

माहिती—क्रमांक ३९८ मगाणें—

# १६६ विवेकासिंध सुर्कुदरा व• ऋ० १६० अरा २२

प्रति ९ वी प्र० १७ पाने १-१२७

पूर्वार्ध प्र०१-७ } उत्तरार्ध प्र०१-११ यांत हे ग्रंथ १७९० प्रसंग १० वा नाहीं

माहिती-ऋगांक ३९८ प्रमाणें-

३६७. विवेकसिंध

. सुकुंदुराजकृत

व० ऋ० १६१ 👚 🐪 अरा २२

ओव्या

लिखित

प्रति १० वी प्र० १--१८ पाने २१२

पूर्वार्ध प्र० १ - ७ } यथ २०१७ उत्तरार्ध प्र० ८-१८

माहिती-१२क्रमांक ३५८ प्रमाणें

३६८. विवेकसिंध

मुकुंद्राजकृत

व० ऋ० १६२

असा २२

ओंग्या

प्रति ११ वी प्रकरणें १-१८ पाने १०९

पूर्वाचे प्र०१ - ७ } अय २०१७

माहिती—क्रमांक ३९ ( श्रमाणे )

१३६९. विवेकसिंध मुकुंदराजकृत अरा २३ व० क्र० १६३ लिखित -ओव्या पाने ११८ प्रति १२ वी पूर्वार्ध प्र०१-७ अपूर्व } ग्रंथ २००० उत्तरार्ध १-११ अपूर्व } सुकुंद्राजकृ**त** ३७०. विवेक्सिंधु अरा २३ व० का० १६४ **लिखित** ओव्या पाने १९९ प्रति १३ वी प्र० १७ पूर्वाध म॰ १-७ } अपूर्त श्रंथ १८६९ , ३७१. विवेकसिंधु **मुक्दराजकृत** अरा २३ व० ऋ० १६५ ब्रिखित . ओव्या पाने १०४ प्रति १४ वी प्र०१७ प्तर्धि प० १-७ } अपूर्त ग्रंथ १२०९ उत्तरार्ध प० ८-१० } मुकुंद्राजस्त ३७२, विवेकसिंधु अरा २३ 👝 व० ऋ०,१६६ ् छिखित

प्रति १५ वी

उत्तरार्धे प्र०१-११

पानें १-१३२

अंथ १०६३

३७३. विवेकसिंधु

मुकुंद्राजकृत

व० ऋ० १६७

अरा २३

ओव्या व कोष्टक

लिखित

प्रति १६ वी

उत्तरार्ध १-११

पानें ११९

<sup>र</sup>मंथ १०६ **३** े

माहिती-पानें खावून गेलीं आहेत.

३७४. विवेकसिंधु

मुकुंद्राजकृत

व० ऋ० १६८

अरा २३

ओव्या

पूरार्ध प्र०७ वें } उत्तरार्ध प्र०८ वें }

पानें २६ अंथ ३२१

३<sup>७५</sup> विवेकसिंधुतात्पर्ध

. **मु**ईंदराजकृत

व० ऋ० १५०

, अरा २०

ओव्या व कोष्टक

्र लिखितः

(पंचीकरण) प्रति २ री 🐩 पाने १-१८ प्रंथ ३०

माहिती-क्रमांक १९१ मति १ ली प्रमाणेंच.

३७६. विवेकासिंधुतात्पर्य 🔧 मुक्कंद्राजकृत

व० ऋ० १५१

अरा २०

ओव्या म कोष्टक

बिबित

(पंचीकरण) प्रति ३ री पानें १-१८ प्रथ ३०

माहिती-वरील प्रमाणें.

पान १८ पृष्टभाग-×× ॥ अक्षय संवत्तर मार्गशीर्ष पष्टि आदित्यवार तंजाउरीं मानाजीरण नवरे यांनीं हें पंचीकरण लिहिलें ॥

#### ३७७. विश्वरूपनमन

रत्नाकर्कत

व० ऋ० २१४

अरा ३३

ओव्या

**लिखित** 

पानं १-११

य्रंथ ६६

#### ३७८. विज्ञानामृत

केशिराजदास

(राम अनंतपुत्र) कृत

व० क्र० १२१

अरा ७ '

ओव्या

लिखिन

षानें १-१२.

ं ग्रंथ ४१२

माहिती-श्रीरंगपटणा समीप कुळवाण श्रामी अनंत पुत्र राम यानीं शक १६२२ विक्रम वर्ष ज्येष्ट वदा १२ रोजीं प्रथ समाप्ति केली.

#### ३७९. वेदांतसूर्य

अधिरस्वामी कृत

व॰ क्र॰ ३६९

अरा ४९

प्रकरणे १-१२

उत्तमप्राति.

पानं २१०

यंय ३३००

माहिती-प्र० १. श्रीगुरुस्तदन आणि शिष्याचे १२ प्रक्ष

- २. सप्तभूमिकाभ्यास जहद जहलक्षण
- ३. जीवनमुक्तरक्षण व. आनंदानुभव निरूपण
- ४. अन्यमतखंडण स्वरूपमुखानुभव
- ५. सद्गुरु आणि साच्छिप्यपरीक्षा
- ६. वस्तु निर्धार मिथ्याअविद्या विकार सहुरुतटस्थउक्षण
- ७. यमनियमादि अष्टांगयाग
- ८. तत्वमिस कडून वस्तु प्रगट आणि पंचपळय
- ९. अध्यात्मिकादि प्रवचन सिद्धि निरसन निरूपण
- १०. अज्ञानकुरुक्षण व. ज्ञानचिन्ह निरूपण
- ११. कर्मप्रशंसादि व त्रिगुण निरसन
- १२. निरापेक्षपुरूप आणि गुरूपरंपरा वर्णन
  - प्र० १२-पान १२ सर्वप्रकरणांची विषयानुक्रमणिका दिली आहे.
  - गुरुपरंपरा-पान १३ आदिनारायण इ० ब्रह्मानंद गुरु व पिता, सावित्री माता, ब्रह्मानंद यति पूर्वाश्रमी, नाझर नगरीं छेखन-भीमातीरी समाधिस्थ.
  - चित्रें-मुखपत्रावर रंगीत वेलदारी व. श्रीधरस्वामी आणि पांडुरंग यांचे चित्र आहे.
  - अंथरचनाकाल-पान १७-शके १६२६ सुभानुसंवत्सर माघ शु॰ भृगुवार रथमसंभीस.

स्थळ-सिद्धाश्रमी श्रंथ संपला.

इतरवयान-पान १९ रानश्री सदाशिवमोहिते याचे पुत्र केशवरावरामस्वामी मोहिते यांचा ग्रेथ. शक १७४९ सुभानुसंवत्सर उत्तरायण माघ शुक्क दशमीस टोणपा कृष्णस्वामी लेखनास संपूर्ण केला. (सवत्सर सुभानुजर आहेतर वरील ग्रंथ शक १६२९ असलें पाहिजे. १२० वर्षानंतरच्या लेखनाचे सवत्सर सुभानु शक १७४९ ठीक आहे)

| ३८०. शुकाष्टक | एकाजनार्दनकृत               |
|---------------|-----------------------------|
| व० ऋ० ४,४     | अरा ४                       |
| • • ओव्या     | <b>ि</b> लेखित              |
| प्रति १ ली    | पानें १-२२ प्रंथ ४८९        |
| ३८१. शुकाष्टक | एकाजनाद्नकृत                |
| व० ऋ० ४९      | अरा ४                       |
| ओव्या         | <b>लि</b> खित               |
| मति २ री      | पानें १-४८ ग्रंथ ४८९        |
| ३८२. शुकाष्टक | एकाजनार्दनकृत               |
| व० ऋ० ४६      | अरा ४                       |
| ओव्या         | <b>ल्लि</b> वत <sub>्</sub> |
| प्रति ३ री    | पानें १-४६ झंथ ४८९          |

माहिती-पुस्तक स्वरूप जुट्टू आहे.

एकाजनाद्नकृत ३८३. शुकाष्टक व० ऋ० ४७ अरा ४ 🕠 **लिखित** ओव्या पानें १-४४ अंथ ४८९ प्रति ४ थी एकाजनाद्नस्त ३८४. शुकाष्ट्रक व० का० ४८ अरा ४ **लि**खित ओव्या प्रति ५ वी पार्ने ३-३४ अंथ ४६४ माहिती-अपूर्त. पाने १-२ नसे ३८५. शुकाष्ट्रक एकाजनादेनकृत व० क्र० ६३ अरा ४ -ओव्या

न कि हर अरा ४ ओव्या लिखित ' प्रति ६ वी पानें १-२० प्रंथ ४७२ माहिती-केशवराव मोहिते यांची पोथी-शक १७४२ चित्रभानु संवत्सर ज्येष्ट वद्य ६ लेखक सखो वेंकाजी.

३८६. शुकाष्टकटीका ज्ञानदेवरुत व॰ क्र॰ ४०८ अरा ५४ ओन्या व स० श्लो० लिखित प्रति १ ली पान १-२० ग्रंथ ७२

न कार् १४०६ अरा ५४%

· अधिया व सं ० श्लो ०

प्रति २ री

हिखित 🦸

पनि १-१२ ग्रंथ ७२

३८८. शुकाष्ट्रकटीका

व॰ क॰ ४१०

्रीव्या ओव्या

प्रति ३ री

ज्ञानदेवकृत

अरा ५४

लिखित

पानें १-५ ग्रंथ ७२

३८९. शुकाष्टकटीका

व० क्र० ४११

ओन्या

प्रति ४ थी

ज्ञानदेवकृत

अरा ५४

**छि**खित

पाने १-७ ग्रंथ ७२

३९०. शुकाष्ट्रयटीका

व० ऋ० ४१२

'ओंव्या

प्रति ५ वी

ज्ञानदेवकृत

अरा ५४

'' लिखितं

ज्ञानदेवकृत

ं पाने १-६ ग्रंथ ७२

्र ३९१. ज्युकाष्ट्रकटीका

व० ऋ• ४१३

ओव्या

प्रति ६ वी

अस् ५४ ...

हिखित,

पाने १-६ ग्रंथ ७२

पाहिती-इदं पुस्तकं तुळोजीमहाराजस्य

**ज्ञानदेवकृत** ३९२. जुकाष्टकरीका वठ क० ४१४ अरा ५४ ओध्या **लिखित** पानें १-४ अंथ ७२ प्रति ७ वी ३९३. श्रीपंचीकरण रामानंदकृत वं० क्र० ३३२ अ अरा ३६ पाने १.२ ग्रंथ ३६ परें लिखित ३९४. स्होक (वेदांत) केशवराजकृत व० ऋ० ४६६ अ अरा ७ , ষ্ঠা০ ন্তি০ पानें १-५९ स्रंथ ९०० माहिती- यांत दितीय साहस्त प्रथमशतक स्कुटक्को , पंचदशक्षी० गृहपरक्षी० इत्यादि आहे. मुखपत्रावर-इदं तुळनराजस्य असे लिहिलें आहे. ३९५. श्रीमाधवी रामदास्कत व० ऋ० २४६ अरा ३४ ओन्या लिखित प्रति १ लो पानें १-११ मंथ ६७ ३९६. श्रीमाधवी राभदासंकृत वं कं रु४७ अरा ३४ ओन्या ब्रिंखत 🦪

पाने १-६ अथं ६७

प्रति २ री .

#### वेदांतः

,३९७. श्रीरामवोविया

अच्युताश्रमकृत

., .,व० क्र० २०

अरा २

ओठया

्छिखित ः

्प्रति १ छी

पाने १-१० ग्रंथ १२०

३९८ श्रीरामवोविषा अच्युताश्रमकृत

व० ऋ० २१

अरा २

ओव्या

प्रति २ री

पानें १-१६ ग्रंथ १२०

३९९. श्रीशुकज्ञानबोधटीका केशिराजदासकृत

व० ऋ० १०९

अरा ७ ं

ओव्या

लिखित

·- पाने १--२१

ं भेग ४००

्रमाहिती-पान २१-श्रीरंगपटणापासून त्रार् योजनावर देवपठणांत राहणार गौतमगोत्र अनंत पुत्र राम यानें शक १६३१ विरोधि संवत्सर आश्विन वद्य तृतीयेस श्रंथ संपूर्ण केला. केशिराजदास-दासानुदास-राम-् अनंतपुत्रः(ऋ० ४७७ व ४५५८ प्रहा.)ः

४००. षड्रिपु

रामदासस्वामीकृत ु

व० ऋ० ३०३

अरा ३६

श्लोक

**लिखित** 

प्रति १ ली समास १-६ माने १-१ ४ अथ १००

. माहिती-१. काम नि० २. क्रोध-नि० ६. मद. वि० ४. मत्सर्नि० ५. दंभ नि.० ६. प्रपंच निरूपण.

रंगीत बाजुचीपानें.

४०१. षाड्रिपु

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३०४

अरा ३६

श्चेक

लिखित

प्रति २ री समास १-६ पाने १-१२ अंथ १००

४०२. षाङ्रिपु

रामदासस्वामीकृत

व० क० ३०५

अरा ३६

श्लोक

**लिवित** 

प्रति ३ री सगास १-६ पाने १-७ अंय १००

४०३, षड्रिपु

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २०६

अरा ३६

-स्रोक

छिवित

प्रति ४ थी समास १-३ पानें १-११ अंथ १००

४०४. षड्रिपु

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० ३०७

, अरा ३६-

श्होक .

*छि*खित े

स्रति ५ वी समास १-६ । पाने १-१६ मंथ १००

| ४०५. षड्यि                | रामदासस्वामीकृत      |
|---------------------------|----------------------|
| व० ऋ० ३०८                 | अरा ३६               |
| श्लोक                     | <b>ल्लि</b> वत       |
| प्रति ६ वी समास १-६       | पानें १-१८ ग्रंथ १०० |
| ४०६. सगुणध्यान            | रामदासस्वामीकृत      |
| व० ऋ० २४९                 | अरा ३९               |
| ओव्या                     | <b>चि</b> षित        |
| प्रति १ छी                | पानें १-२२ अंथ १२६   |
| ४०७. सगुणध्यान            | रामदासस्वामीकृत      |
| व <b>०</b> ऋ <b>०</b> २५० | अरा ३९               |
| ओव्या -                   | ब्हिंखित             |
| प्रति २ री                | पाने १-१८ श्रंथ १२६  |
| ४०८. सगुणच्यान            | रामदासस्वामीकृत      |
| व० क्र० २९१               | अरा ३९               |
| ओव्या                     | <b>लिखित</b>         |
| प्रति ३ री                | पानें १-१६ ग्रंथ १२६ |
| ४०९. सगुणध्यान            | रामदासस्वामीकृत      |
| व० ऋ० २९२                 | . अरा ३९             |
| ओव्या                     | <b>लिखित</b>         |
| न्नति ४ थी अपूर्व 🚐       | पाने १-७ मंथ ७२      |

४२०, संगुणध्यान

रामदासस्वामीकृत

व० ऋ० २५३

असा ३५

ओन्या

व्धिखत

प्रति ५ वी

पाने १-८ अंथ १२६

४११. सच्चिदानंद्विलासरीका भगवंतकृतः

व० क० ११८

असा ११

ओव्या

छिखित

पाने १-१६

यंथ ३७०

माहिती— गुरुपरंपरा— पान ? आदिगुरुईश्वर तिच्छिप्य हिराजबोध यानी वेण्यगंगेतीरी अंबानगरी तप करून सदाशिवास प्रसन्न करून उपदेश धेतला—नंतर शिष्य रामचंद्र-बोधप्रकाशेंद्र-मुकुंदराज योगींद्र विवेकासिंधुवक्ते-परमकल्याण श्रीजगन्नाथ-पूर्णानंद-सहजबोध-परमानंद-श्रीरंगबोध—श्रीकेशवराज ×× ॥

प्रास्ताविक—त्यांचे सेवूनियाचरण ॥ श्रीरामपूर्णत्वे आपण ॥ अखंडबोधें संपूर्ण ॥ प्रगटनाहले ॥ १२ ॥ हा बोधसंप्रदाय विस्त्यात पुराणोक्त होय ॥ ब्रह्मोत्तर खंडी आहे ॥ व्यासकत ॥ १३ ॥

स्थळ-पान १६ - श्रीरंगपटणीहुनि योजनासी मुक्तती-तित्रामं हि त्यानिवासी ॥ वासिष्ट हा आश्रमपूर्ण ्तेसी ॥ कावोरितीरी निजवासयासी ॥ १ ॥ वंश- रथीत हे गोत्र कुलोद्भवासी ॥ भगवंत हे नाम असे तयासी ॥

काळ-सोळाशतवित्तस हे शकासी ॥ विकृतितोवत्सर नाम त्यासी ॥ २ ॥ फाल्गुनहा शुद्ध ते पौर्णमेसी ॥ सचीदहानंदाविलास यासी ॥ गुरुवासरुहावसतातयासी ॥ समाप्तकेले निनमंथयासी ॥ २ ॥

| ४१२.   | <b>मंता</b> सिद्ध   | अनाम                 |
|--------|---------------------|----------------------|
| r i    | ब॰ ऋ॰ ४             | अरा १                |
|        | ेओव्या              | <b>लिखित</b>         |
| 1 +    | ्पोने १–२०          | ग्रंथ ११७            |
| , ४१३. | सप्तसमासी 🙏         | रामदासकृत            |
|        | व० ऋ० २५४ _         | अरा ३४               |
|        | ओव्या               | <b>छि</b> खित        |
|        | प्रति १ ली समास १-७ | पार्ने १-३८ श्रंथ२२० |
| - 888. | सप्तसमासी           | रामदास्कृत           |
|        | वं० ऋ० २९४ (अ)      | अरा ३४               |
|        | '•ओव्या ·           | <b>लिखित</b>         |
| -      | प्रति २ री समास १-७ | पानें १-३२ ग्रंथ २२० |
| ४१५.   | सप्तसमासी           | रामदासकृत            |
|        | व० ऋ० २५४ (व)       | अरा ३४               |
|        | , ओन्या             | लिखित <sup>ं</sup>   |
|        |                     | \$ 4                 |

४१६. सिद्धसंकेत

मृत्युंजयकृत

व० ऋ० १७७

अरा २४

ओग्या

**लिखित** 

उत्तम प्रति १ ली प्रकरण १-९ पाने २४८ मंथ २२००

माहिती-विषय-१. पिपीलिकामार्ग २. विहंगममार्ग ३. मर्कट मार्ग ४. मनुष्यमार्ग ५. प्रपंचितरसन ६. मेदखंडन ७. मतांतरांशनिरूपण ८. प्रारव्यभोगसंगरहाणी ९. उभयसमाधिगुरुचरणारविंद भक्ति पूजन-

चित्रें-मुखपत्रावर मृत्युं जयवादशा आणि श्रीरामसीता ही मुंदर चित्रें आहेत-

गुरु—प्रत्येक प्रकरणावर आणि खाली मुंदर वेलदारी चित्रें आहेत. श्रीगणेश शारदास्तवनानंतर पान ३ प्र० ?-तंत्रआठवली अवचिती ॥ मनीं श्रीगुरुची-मूर्ती॥ जो दिगंत्रर पुणेस्थिति॥ ब्रह्मानंदु ॥ १९॥

प्रस्ताविक — श्रीरामानीं सीतेस केलेला उपदेश--तो पद्म-पुराणी अनुवादु ×× ॥ असेसिद्धसंकेतिविशदु ×× ॥ २७॥

इतरवयान- पान ३२ प्र० ९-सदाशिवराव मोहिते यांचे पुत्र केशवराव रामस्वामी मोहिते यांचे हे पुस्तक--लेखक--कृष्णाजीकोरे--शके १७४९ सुमानु संवत्सर उत्तरायण माधशुद्ध दशमीस लेखन संपूर्ण--

| ४१७ सिडसंकेत                                            | मृत्युजयकृत             |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| व० क्र० १७८                                             | अरा २९                  |  |
| ओब्या                                                   | <i>लि</i> खित           |  |
| प्रति २ री प्रकरण १-९                                   | पार्ने १०७ ग्रंथ२२००    |  |
| ४१८. सिद्धसंकेत                                         | मृत्युंजयकृत            |  |
| विक ऋ० १७९                                              | अरा २९                  |  |
| ओव्या                                                   | <br><b>ब्रि</b> खित     |  |
| प्रति ३ री प्रकरण ?-९                                   | पानें ६९ ग्रंथ १६८३     |  |
| माहितीजीर्णपुस्तक पाने खावून गेली आहेत.                 |                         |  |
| ४१९. मिडसंकेत                                           | मृत् <b>युं</b> जयकृत   |  |
| व ० क ० १८०                                             | अरा २९                  |  |
| ओव्या                                                   | छि <b>खित</b>           |  |
| विहंगममार्ग-प्रति १ ली प्रकरण २ रें पाने १-७ ग्रंथ १३९  |                         |  |
| ४२०. सिद्धसंकेत<br>व० क० १८१                            | मृत्त्यंजयकृत<br>अरा २९ |  |
| ओव्या                                                   | लिखित                   |  |
| विहंगममार्ग प्रति २ री प्रकरण २रें पानें १-११ ग्रंथ १३५ |                         |  |
| ४२१. सिद्धांत चिद्वरी टीव<br>(अष्टावकी सूक्तदीव         | का } वैद्यनाथकृत        |  |
|                                                         |                         |  |

**ब्लिं**खत

अष्टावकीमूक्तिटीका-प्रकरण १-२१-पाने २४६ १ प्रित १ ली ग्रंथ ३८५०

माहिती—संस्कृत श्लोकहीं आहेत.

प्रकरण २१ व्यांत अनुक्रमणिका आणि स्ठोक संख्या इत्यादि दिलो आहे. प्राचीन अक्षर--जीर्ण-पोथी.

प्रास्तांविक — प्रकरण २१ पान ३ ×× (संस्कृत) ते सें हे अष्टावक्रश्लोक ॥ यांचा अर्थ काय जाणती सर्व लोक ॥ हाणोनि ईश्वर ज्याला प्रेरक वैद्यनाथ हृदर्थी ॥ २९ ॥ हाणोनि हे मण्हांटी ॥ टीका सिद्धांत चिदंबरीगोमटी ॥ जैसी डोलयांची दिठी ॥ तैसी संस्कृताची हे ॥ २७ ॥ ×× ॥

वंश—उपनोमं तक ओदनी (ताक भाते) महाप्रख्यात आत्मज्ञानी ॥ ब्रह्मगिरिनामाभिधानी ॥ तेणेंग्रंथाद्यो॰ तिलें ॥ ३९ ॥ ×× तैसें त्र्यंबकनामधेयें ॥ प्रेरिले- ग्रंथा ॥ ३६ ॥ ×× ॥ वैद्यनाथ ॥ विनवीश्रोता

काळ—शके १५७३ खरसंवत्सर फाल्गुनवद्य १२ गुरुवारी चंजी नगरी लिखितं संपूर्णम् ॥

इतर—या वरोवर ऋ॰ १२३ चिदंवरजयांति स्तोत्र पुस्तक हीं आहे.

# ४२२. सिद्धांत चिदंबरीटीका वैद्यनाथकृत व० ऋ० ३७३ अरा. ४७ ओव्या लिखित प्रति २ री प्रकरण १-२१ पाने ३९० ग्रंथ ३८५०

माहिती—या प्रतींत वरील माहितीत्रल्या सेवटच्या भागांतील प्रथंकाल दिला नाही

४२३. सिद्धानुभव

केशिराज

दासानुदास (अनंतपुत्र) कृत

व० ऋ० १०८

अरा ७

ओव्या

हिंखितं.

पाने १-२२

मंथ २९९

माहिती-पान २२ ॥ कवेरतीरी श्रीरंगपटणापासून चार योजनावर होरपूरश्रामी नदीनीरी राहणार सुख वासी गोतमगोत्र अनंतपुत्र राम याने शक १६२० वृप संवत्सर पुष्य श्रंथसंपूर्णकेला.

४२४. स्वातमसुख

एकाजनार्दनकृत

व० ऋ० ४२

अरा इ

ओव्या

लिखित

मति १ ली

पानं ८६-१९५

ग्रंथ ५१७

माहिती-१. श्रीसमर्थकत अन्वय ज्यातिरेक १-८९ पाने

ग्रंथ ३८३

२. श्रीज्ञानदेवकत लिखित पांसछि-१९६-२१२ पानें य्रंथ ७७९

३. अनामकवि-गोपीचंदोख्यान-पाने २१३-

२२८ ग्रंथ ७२

याच वहींत हे ३ ग्रंथ हीं आहेत — यांत एकून ४ ग्रंथ पानें २२८

| ८ ग्रंथ पानें २२८ |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ४२५. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत               |
| वि० ऋ० ४३         | अरा ६                       |
| ओव्या             | <b>छि</b> खित               |
| प्रति २ री        | पानें <b>१</b> -५८ ग्रंथ५१७ |
| ४२६. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत               |
| व० ऋ० ६४ (अ)      | अरा ६                       |
| ओव्या             | <b>लि</b> खित               |
| मति ३ री          | पार्ने १-५३ ग्रंथ५१७        |
| ४२७. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत               |
| वै० क्र० ६९       | अरा ६                       |
| ओन्या             | <b>छि</b> खित               |
| प्रति ४ थी        | पाने १-९२ श्रंथ ९१७         |
| ४२८. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत               |
| व॰ क़॰ ६६         | अरा ६                       |
| ओव्या             | <b>ां</b> लेखित             |
| प्रति ५ वी        | पानें १-६७ ग्रंथ ५१७        |
| ४२९. स्वात्मसुख   | एकाजनादेनकृत                |
| व० ऋ० ६७          | अरा ६                       |

लिखित

पाने १-४२ मंथ ५१७

ओन्या

प्रति ६ वी

| ४३०. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनरुत        |
|-------------------|----------------------|
| व० ऋ० ६८          | ' अरा ६              |
| ओव्या             | <b>छि</b> खित        |
| प्रति ७ वी        | पाने १-५२ य्रंथ ४५०  |
| ४३१. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत        |
| व० क० ६९          | ंअरा ६               |
| ओन्या             | लिखित                |
| मति ८ वी          | पार्ने १-३८          |
| यांत २१, २२, २५,  | २६ ही पाने नाहीत.    |
| अपूर्त            | म्रंथ ४७८            |
| ४३२. स्वात्मसुख   | एकाजनाद्नज्ञत        |
| ৰ০ ক্ল০ ৩০        | अरा ६                |
| ओव्या             | <b>लिखित</b>         |
| प्रति ९ वी        | पानें १-२८ ग्रंथ ५१७ |
| ४३३. स्वात्मसुख   | एकाजनार्दनकृत        |
| व० क्र० ७?        | अरा ६                |
| ओन्या             | <b>ल्टि</b> खित      |
| प्रति १०वी        | पानें १-३४ अंध ४५९   |
| ४३४. स्वात्मानुभव | ज्ञानदेवकृत          |
| वर्के कर ४००      | ,अरा ५४              |
| ओन्या             | <b>लि</b> षिते :     |
| प्रति १ ली        | पाने १-३० अथ २४७     |
|                   |                      |

४३५. स्वात्मानुभव

ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ३९०

अरा ५४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति २ री

पानें १-२१ ग्रंथ २४७

४३६. स्वात्मानुभव

, ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ३९१

अरा ५४

ओव्या

**ब्हिं**खित

प्रति ३ री उत्तम

पानें १-१९ संघ २४७

माहिती—पान १३ राजश्री सदाशिवमोहिते यांचे पुत्र रामस्वामी मोहिते यांचा ग्रंथ. शक १७४५ सुभानु संवत्सर दक्षिणायन भाद्रपद वद्य द्वितीयेस देशिकेंद्र प्रसादें लेखन संपूर्ण केंलें असे ॥

४३७. स्वात्मानुभव

ज्ञानदेवरुत

व० ऋ० ३९२

असा ५४

ओव्या

**लिखित** 

मिति ४ थी

पानें १-२२ त

पाने ३-६ नाहींत

मंय २४७

४३८. स्वात्मानुभव

ज्ञानदेव कृत

व० ऋ० ३९३

अरा ५४

ओक्या

लिखित -

-C -C -C-

पानें १-४६ अंथ २४७

प्रति ५ वी /

| ४३९. स्वा  | त्मानुभव           | ज्ञानदेवकृत          |
|------------|--------------------|----------------------|
| वि०        | <b>新0</b> 3 9 8    | अरा ५४               |
| ओ          | <b>च्या</b>        | <b>छि</b> खित        |
| ं प्रति    | ो ६ वी             | पानें १-३० ग्रंथ २४७ |
| ४४०. स्वा  | त्मानुभव           | ज्ञानदेवकृतः         |
| व०         | क्र० ३९९           | अस ५४                |
| ओ          | <b>ब्या</b>        | <b>लिखित</b>         |
| प्रति      | ने ७ वी            | पानें १-२३ य्रंथ २४७ |
| ४४१. स्वा  | त्मानुभव (स्वात्म  | विधि) ज्ञानदेवकृत    |
| व०         | क० ३९६             | अरा ५४               |
| ओ          | <b>ब्या</b>        | <b>लि</b> खित        |
| <b>দ</b> ি | ो ८ वी             | पानें १-२९ ग्रंथ २४७ |
| मार्गि     | हेतीनाव स्वात्मवोध | असे दिलें आहें.      |
| ४४२. स्वा  | त्मानु <b>भव</b>   | ज्ञानदेवरुत          |
| व०         | ऋ० ३९७             | अरा ५४               |
| ઓ          | व्या               | <b>ब्हि</b> सित      |
| प्रति      | ते ९ वी            | पार्ने १-१२ अंथ २४७  |
| ४४३. स्वा  | त्मानुभव           | ज्ञानदेवकृत          |
| व०         | क्र॰ ३९८           | अरा ५४               |
| ओ          | व्या               | व्रि <b>खित</b>      |
|            | *-                 |                      |

पानें १-२५ अंथ २४७

प्रति १० वी

| 134                                    | वदात.                     |                            |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                        | ४४४. स्वात्मानुभव         | ज्ञानदेवकृत                |
|                                        | व० क्र० ३९९               | अरा ९४                     |
|                                        | ओव्या                     | <b>ब्हिं</b> बित           |
|                                        | प्रति ११ वी               | पानें १-२० ग्रंथ २४७       |
|                                        | ४४५. स्वानंदलहरी          | अनंतकृत                    |
|                                        | व० क० २३                  | अरा २                      |
|                                        | ओव्या                     | <b>ि</b> छिसित             |
|                                        | समास १४ अपूर्व            | पानें १-१९ मंथ १९४         |
|                                        | ४४६, स्वानंदलहरी          | मेरस्वामीकृत               |
|                                        | व <b>०</b> ऋ० २०३         | अरा ३१                     |
|                                        | ओव्या                     | <b>छि</b> ख़ित्            |
|                                        | प्रति १ छी समास १–९       | पार्ने १-२४ अंथ २०८        |
|                                        | ४४७. स्वानंदलहरी          | मेरस्वामीकृत               |
|                                        | व॰ ऋ॰ २०४                 | अस ३१                      |
|                                        | ओन्या                     | <i>लि</i> खित <sub>्</sub> |
|                                        | प्रति २ री समाप्त १-९     | पाने १-१८ ग्रंथ २०८        |
| माहिती-गृहपरंपरा श्रीराम, समर्थ, अनंत. |                           | समर्थ, अनंत.               |
|                                        | ४४८. स्वानुभवउत्तरपत्रिका | चांगाकृत                   |
|                                        | व॰ क्र॰ ८३                | अरा ९                      |
|                                        | ओव्या                     | खि <b>खित</b>              |
|                                        | मति १ जी                  | पार्ने १ मध्य २६           |
|                                        |                           |                            |

| ४४९. स्वानुभवउत्तरपत्रिका            | चांगाकृत                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| व० ऋ० ८४                             | अरा <b>९</b><br>लिखित                |
| ओव्या<br>प्रति २ री                  | पाने १-३ ग्रंग २६                    |
| ४५०. हस्तामलक<br>व० ऋ० ५३            | ं एकाजनार्दनंकृते<br>अरा ५           |
| ओव्या                                | लिखित<br>पार्ने १-२० ग्रंथ १८०       |
| प्रति १ ही अपूर्त.<br>४५१. हस्तामलक  | एकाजनाद्नकृत                         |
| व <b>्रक्र</b> ्षे ५४<br>ओव्या       | ं अरा <sup>९</sup><br>हिंखित         |
| प्रति २ री                           | पाने १-८३ श्रंथ ९००<br>एकाजनार्दनकृत |
| ४ <b>५२. हस्ताम</b> लक<br>व० क्र० ५५ | अरा ५                                |
| ओव्या<br>प्रति ३ री                  | हिसित<br>पाने १–६१ ग्रंथ ९००         |
| प्रात २ रा<br>४५३. हस्तामलक          | एकाजनार्दनकृत                        |
| व० ऋ० ९६<br>ओव्या                    | ्रअरा ९<br>हिस्ति,                   |
| प्रति ४ थी                           | पानं १-६५ मंथ ९००                    |

एकाजनार्दनकृत ४५४. हस्तामलक अरा ५ व० ५० ५७ ओव्या **लिखित** मति ५ वी पानें १-७६ अंथ ९०० एकाजनार्दनकृत ४५५. हस्तामलक व० ऋ० ९८ अरा ५ ओन्या **डि**खित पाने १-६८ ग्रंथ ९०० प्रति ६ वी ४५६. हस्तामलक एकाजनाद्नकृत व० ऋ० ५९ अरा ५ ओव्या छि। वित प्रति ७ वी पानें १-१७ ग्रंथ २०० माहिती-अपूर्त--४५७. इस्तामलक एकाजनाद्नकृत व० क० ६१ अरा ५ **लिखित** ओव्या प्रति ८ वी पानें १-८६ ग्रंथ ९०० ४५८. हस्तामलक एकाजनार्दनकृत

व॰ ऋं० ६२ असे ५ ओव्या विवितं श्रति ९ वी उत्तम पाने १-४६ ग्रंथ ९०० माहिती—पान ४३ - हस्तामलकाची कथा संक्षेपानें सागून पुढे गुरु शिष्य परंपरा - दश संन्यासी - मठ इत्यादि माहिती दिली आहे - ६४३ - ६७० - - ओ०, केशवरावरामस्वामी मोहिते यांचे पुस्तक - श्वर वित्रमानु संवत्सर आपाढ वदा १०स लेखन केलें -

#### ४९९. ज्ञानदेवी

#### **ज्ञानदेवकृत**

व० क्र० ४४९

अरा ५७

ओव्या सं ० स्ठोक

लिखित

भगवद्गीता टीका प्रति १ ली पाने ४२९.

अध्याय १-१८

ग्रंथ १०,०००

माहिती- मुखपत्रावर रथारूढ श्रीकृष्णार्जुनाची सुंदर ़ चित्रे आहेत,

विषय--१ ी अर्जुनविषादयोग

्र. सांख्ययोग

३. कर्मयोग

४, बह्मार्पणयोग

५. सन्यासयोग

इ. अभ्यासयोग

७. ज्ञानविज्ञानयोग

८. बह्माक्षरयोग

९. राजविद्याराजगुह्ययोग

१०. विभातियोग

११. विश्वरूपसंद्र्शनयोग

१२. भगवद्गक्तियोग

१३. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोग

१४. गुणत्रययोग

१५. पुरुषोत्तमयोग

१६. दैवासुरसंपद्विमागयोग

१७. श्रद्धात्रयाविभागयोग

१८. सर्वगीतार्यसंग्रहमोक्ष-

सन्यासयोग

गुरु-अध्याय १८ पान ७३ आदिनाथ ते निवृत्ति पावेतीं गुरु परंपरा दिली आहे- गीतार्थ सर्वत्रांस मुनोघ व्हावा ह्मणून हाराटी टीका-केली-पान ७९- ×× एसें युगींपरिकलीं ॥ आणि यहाराष्ट्रमंडळी

प्रास्ताविक-श्रीगोदावरीच्याकुर्छो ॥ दक्षिणार्छिगी ॥ १८०२ ॥ ×× ॥ अनादि पंचक्रोश्वसेत्र ॥ जेथ जगाचे जीव सूत्र ॥ श्रीमहाळसा असे ॥ ३ ॥ तेथे यदुवंश विलासु ॥ ×× ॥ क्षितीशु ॥ रामचंद्र ॥

४ ॥ तें महेशान्वय संभूते ॥ श्रीनिवृत्तिनाथमुते ॥ केलें ज्ञानदेव गीते ॥ देशिकारलेंगे ॥ ९ ॥ ×× ॥

काळइ०-शकें वाराशतें वारोत्तरें ॥ तेंटीकांकेली ज्ञानेश्वरें ॥ सिचिदानंद वावा आदरें ॥ लेखकु नाला ॥ १०॥ ×× ॥ शके (१९०६) पंधराशतेंसाहोत्तरें ॥ तारणनाम संवत्सर एकाजनार्दन अत्यादरें गीता ज्ञानेश्वरीं प्रति शुद्ध केली ॥ १॥ ×× ॥ वहुकाळ पर्वणी गोमटी भादपद मास किपला पृष्टी ॥ प्रतिष्टानीं गोदातटी ॥ लेखन कामाटीं संपूर्णकेली ॥ १॥ आदिनाथाय ...... ॥ निवृत्तये (नमः) ॥ १॥ ओ० ९०३० श्लो० ७०० शक १७२९ प्रभव संवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध ११ गुरुवारी लेखन संपूर्ण

चित्रें— प्रत्येक अध्यायावर आणि खाली रंगीत वेलदारी काम आहे. या प्रति सोवत खरडा कागद ४ आहेत—

## ४६० ज्ञानदेवी ज्ञानदेव (निवृत्तिदास) कृत

व**े** ऋ॰ ४४६ अरा ९८ ओव्या हिस्ति

पति २ री अध्याय १-१८ पाने ५९६ म्रंथ१०००० माहितो--क्रमांक० ४४५ ममाणें. रंगीत चित्रे आहेत. पान १०२-शक पार्थिव सं० पुष्य वद्य दशनी स्थिर-वासरे तंनापुर क्षेत्रे ग्रंथ संपूर्ण ॥ अध्याय १८ची पहिली २ पानें फाटकी हाणन नूतन दोन लिहिलेंलीं आहेत-

४६१. जानदेवी (ज्ञांनेश्वरी) ज्ञानदेव (निवात्तेदास) कृत

वि० ऋ० ४४७

अरा ५९

ओव्या

लिखित

मति ३ री अध्याय १-१८ पाने ४३६ ग्रंथ १००० माहिनी-व॰ ऋ॰ ४४५ प्रमाणें. वरश्रीरामपटाभिषेक आहे.

४६२. ज्ञानदेवी ज्ञानदेव (निवृत्तिदास) कृत

व० ऋ० ४४८

अरा ६०

ओन्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी अध्याय १-१८ पाने ८०७ ग्रंथ १०००० माहिती-व० ऋगांक ४४९ प्रमाणें.

काळ-अध्याय १८, पान १४६, शालि शक १७६८ स्थळ-नळसं० माघशु० रथसप्तमी गुरुवासरे-श्रीमद-लंकापूर्यों श्रीज्ञानेश्वर चरणारविंद सिन्नधौ स्वात्मानुभव विलासेन ज्ञानेश्वरी पुस्तकमिदं श्रीज्ञानेश्वर श्रीत्यर्थ गिरिराजस्वामिना लिखितं संपूर्णम्-

सिद्धार्थी संवत्सर पावेंती वर्ष ५०४॥ विगळसंवत्सर मार्गेश्वर मास शुद्ध १२ गुरुवारी ज्ञानदेवी छेखन संपूर्ण –

## ४६३. ज्ञानदेवी ज्ञानदेव (निवृत्तिदास) कृत

व० ऋ० ४४९

अरा ६?

ओव्या

लिखित

प्रति ५ वी अध्याय १-१८ पाने ४९० ग्रंथ १००००

माहिती-शक १२१२ ज्ञानेश्वरें टीका केली आणि सिच्चिदानंद बाबा लेखक-

पायः प्रत्येक अध्यायीं दाके सोळादातें तेरोत्तरे ॥ तैंपद-पध्दती केली ज्ञानदेवें ॥ बरवा गोविंदमुखांतरें जगज्जीवन लेखक ॥ ही ओवीहीं आहे. अध्याय २ त बारादाकें तेरोत्तरं चूकवाटते.

### ४६४. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४५०

अरा ६२

ओव्या

**डि**खित

प्रति ६ वी अध्याय १-१८ पार्ने ९२२ ग्रंथ १००००

माहिती-व॰ क्र० ४४५ प्रमाणें. अठराज्या अध्यायांत चुकीनें पान ९८ दोनदका आहे. अध्याय ११ व्यांत चुकीनें पान २५ नंतर ३६ पडल्यानें १० पानें जास्त दिसतात.

## ४६५. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

वर्ण ऋ० ४५१ असा ६३

ओव्या

लिखित

प्रति ७ वी अध्याय १-१८ पाने ५३७ ग्रंथ १०००० माहिती-व कि अठ ४४५ प्रमाणें.

स्थळ व काळ-हे पुस्तक चंजावरांत विकारी संवत्सरांत लिहिलें शक १६४१ परंतु, चुकीनें १६४० ह्मणून अ०११ त आहे. अ०१७ तिरुवादींत १६४२ विरोधींत छिहिले-शक किंवा संवत्सर चुकीचें आहे. श० १६४२ स शार्वरी होतें-

#### ं ४६६. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवरुत

व• ऋठः ४५२ - -- असा ६४

ओव्या

ं प्रति-८ वी अध्याय १-१८ पाने ३९० प्रथु १००००

माहिती-व • क • ४४९ प्रमाणें -

्पान् ६५-शके जय संवत्सर अधिक वद्य पंचमी भानु-वासरें २५ घटिकेस लेखन किया अंथ संपूर्ण.

## ४६७, ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवरुत

विश्व करे **४९३** 

. शाब्या है । जिल्ला हिसत

मिति ६ वी अध्याय १५१८ पाने ६१३ ग्रंथ १०००**०** 

माहिती-यांत श्रंथ काल वगैरे माहितीच्या ओव्या नाहीत

४६८ ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

....

व० ऋ० ४३४

असा ६६

ओंग्या

**लि**खित

प्रति १० वी अध्याय १-१८

पानं १-३४५

अंथ-१०४८१

माहिती-व कि कि १४९ प्रमाणें ४४ शके (१५१९)
पंचराशतेंपधरा ॥ विजयसं उत्तरायण फाल्गुण शु॰
७ राविवार (छेखन) संपूर्ण ॥ गोदादक्षिणभागे
राजधानी अहमदानगरस्थाने फरशरामात्मत्र नृतिंह
भारद्वाज गोत्रोत्पन्नेन यंथो छिखितः संपूर्णः ॥

पुस्तक पुरातन-शेवटलें पान फाटकें हाणून दुसरें एक लिहुन जोडून ठेविलें आहें तेहिं जीणच आहे.

#### ४६९. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४९९

अरा ६७

ओन्या

लिखित

प्रति ११ वी अध्याय १-१८ पार्ने ८९७ श्रंथ १००००

माहिती-अध्याय १, पान ४६. लिखिते दासोक्त अध्याय १८ पान १७४ शके १२१२ इ० ×× शेवटची ९ पान फाटकी. प्रवर्तमान शुक्क संवत्सर ज्येष्ट शु० तृतीया मार्गव वासरे गीता संपूर्णमस्तु-ग्रंथ अपूर्त ४७०. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

व० क्र.० ४९६

अरा ६८

ओज्या

**लिखित** 

प्रति १२ वी अध्याय १-१८

षानं ४७१

म्रंथ १००००

माहिती-च० ऋ० ४४९ प्रमाणें. अ० १८ पान ७९ शके १६३६ ॥ अपरपक्ष मार्गशीव मास ॥ ×× ॥ ॥ १ ॥ तै अत्रिगोत्र समुद्धवें ॥ विख्यात अत्र्योपनावें राववसुत ऋष्णसद्भावें ॥ दत्तात्रय प्रसादें ॥ २॥ तंजावुर नगरीं अत्यादरें स्वहस्तें करी ॥ गीता भाष्य ज्ञानेश्वरी ॥ जयसंवत्सरी लिहियेली ॥ ३ ॥

४७१. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवरुत

व० ऋ० ४९७

अरा ६९

ओव्या

लिखित

प्रति १३ वी अध्याय १-१८ पाने २७५ प्रथ १००००

माहिती--व॰ ऋ० ४४५ प्रमाणें

४७२. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवरुत

वर्षे क्रिल ४५%

असा ७०

ओव्या 🗦

**लिखित** 

प्रति १४ वी अध्याय १-१८ पाने ३७८ ग्रंथ १००० माहिती--व० ऋ० ४४५ प्रमाणे

४७३. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० ४५९

अरा ७१

ओठ्या

लिखित

तुटके १० अध्याय आहेत पाने ४२६ ग्रंथ ५११२

माहिती-विजोड सांचा अपूर्व- 📜

४७४. ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी) ज्ञानदेवकृतः

व० ऋ० ४६० अरा ७२

ओव्या लिखित

तुटके अध्याय पनि २२७ ग्रंथ२८००

माहिती- तुरका सांचा अपूर्त-

४७५. ज्ञानदेवी

शानदेवकत

वर्षक ४६६

अंसा ७२

ओव्या '

छिखित<sup>ं</sup>

अध्याय ७-९

पाने १-५९ ग्रंथ ७५०

४७६, ज्ञानदेवी

अनाम

पद्व्याख्या प्रकाशिका (विद्वेल !)

व० ऋ० ४६१

अरा ७३

गद्य

**लिखित** 

अध्याय १-१८

गिंह **०** ४ ग्रंथ १ ४ ३ ४ ६

माहिती—अपूर्त ! प्रत्येक अध्याच्या- शेवटी - करुणापर प्रार्थनेचे श्लोक आहेत, त्यांत "विष्ठला" हे पद पांड्रंगाम संबोधन, अथवा द्वितीया, किंवा चतुर्थी विभक्तिकेल्यां "विष्ठल नामक कविला" असा अर्थ होतो—परंतु कवीबदलची माहिती कांहीं आढळन नाहीं ग्रंथ कर्ती ज्ञानेश्वरशिष्य किंवा सांप्रदायी असाया—गुरुपरंपरा श्लोञ पहा—

श्रास्ताविक—अ०१ पान २ वं अ०१८ पान १०३ श्रंथांतरीं दाव्दाधेंकहून गीतार्थ, आपुले अभिमतानुसार त्या त्या ग्रंथकत्योंनीं सांगीतला आहे ॥ ये ग्रंथींतरी — पूर्वीत्तराविराध, शव्द, ध्वनी, काकुभाव, अनुभवार्थ, उपदश क्रमासि, कर्म ज्ञानोपासना भेदहीं एकविभगव-त्यासि प्रत्यक्षानुभव श्रीभगवंताचा आग्रयविशदकरून सांगीतला आहे ॥ हे संतमाणतात ॥ तरिमियानेणत्यानें कायि प्रतिपादावें ॥ ×× ॥ परिसमाप्तिचा भाग नाहीं—

स्थळ-त्रथरं चना स्थळावर टीका करितानां, अ० १८, पान १०२ × ४ या क्षेत्राप्ति व्यवहार नाव नेवासें झणौनि गोदातीरी पैठणास पश्चिमीस आहे ॥ ×× निवृत्तिनाथ सुत ह्मणून निवृत्तिनाथ शिष्य ॥

सूची — ग्रंथ उत्तम वाटतो श्रुति स्मृति पुराणादि वचनेंकडून श्रीज्ञानदेवींतील पदांचें तात्पर्य निर्णय करून श्रंथ रिचला आहे –

## ४७७. ज्ञानसन्यासटीका केशिराजदास दासानुदास, राम, अनंतपुत्र,

व० ऋ० १०७

अश ७

ओव्या

**ब्हि**खित

श्रीशंकर सं० क्षेर

पार्ने १-७२

प्रंथ १३६५

माहिती-पान ७१-७२ इति दासानुदास विरचिते. इ०

स्थळ- श्रीरंगरंगा निजवास पाही ॥ कवारितीरी सहवासताहीं ॥ तेथोनिया योजन पंचकासी ॥ होसपूर नामें सह ग्रामवासी ॥ १ ॥ वेणू नदी तीरवसोनि तेथें ॥

काल--या ज्ञानसन्यासटीके सिपैतें ॥ हा तारणुसंवत्सर
पुष्य मासी ॥ वदी त्रिती सोमहि वासरासी ॥ २ ॥
(शक १६२६) शकें शोला शतसविसासी ॥ केंलें
समाप्ति निज अंथ यासी ॥

वंश-आनंत पुत्रें निजनाम रामें ॥ या गौतमु गोत्र कुलोद्भवार्ने ॥ या केशिराजें निजदासरंका ॥ मुखप्रवा-ही वदवी तदाकां ॥ ३ ॥

दासानुदासी सह केशिराजा ॥ कृपाकटाक्षें अवलेकिनेंज्या ॥ ४ ॥

४७८. ज्ञानचार

शिवराम (अनंतपुत्र केशिराजदास) कृत

व् का॰ ३५९

अरा ४९

वेदांत,

ओव्या

**लिखित** 

पानें १-२३

अंथ ३३०

माहिती-तांबड्या, काळ्या, हिरच्या शाईनें ओव्या लिहिल्या आहेत.

प्रास्ताविक-पान २३ ×× केशिराज क्रपेनें ॥ वदिविलेहे संपूर्ण ॥ संपर्ले निरोपण ॥ ज्ञानसार ॥ १७ ॥

इति श्रीज्ञानसार ॥ केशिराजाचादास निर्धार ॥ केला समाप्तप्रकार ॥ दासहाणें ॥ ३१८॥

स्थळ व काळ-श्रीरंग पटणा नजीक, होसपुर झाम नदीतीरीं गौतम गोत्र अनंतपुत्र शिवरामानें केशवराज रूपेनें शक १६२३ निजश्रावण विषु संवत्सरी ज्ञानसार संध समाप्तकेला—

#### ४७९, ज्ञानामृत

द्तात्रेयकृत

व० ऋ० ९६

अरा १०

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली प्रकरण १-५

पाने १-७७

यंथ ९३१

माहिती-पान ७७-ऐसे अच्युताश्रम वदे मन इ० ओ० ४८ ॥ गुरुपरंपरा-पान ७४ अच्युताश्रम गुरु करूनी ॥ ×× ॥ १२६ ॥ पान ७४ दत्तात्रेय रामेश्वर भटचा ॥ आत्मजु ×× ॥ १२५ ॥ तेणें अच्युताश्रम गुरु करोनि ×× संसार तरहा ॥ १२६ ॥ त्यांचा गुरु चिदानंदाश्रर ॥ यांचा गोविंदाश्रम ॥ त्यांचा गोंड पादाच्यार्थ, जुक, व्यास, नारद, कमलासन, नारायण, ॥ ५३४ ॥ (अच्युताअमाने) तेणें ॥

इतर-श्रीरामनाममा (हा) त्रयेकपणे ।। सर्वशास्त्री मंत्रह तेणें बोल्लित ॥ १६५॥ अणीक गीता महराष्ट्रशद्धी ॥

अंथ केक ।। १३६ ॥ ×× ॥ आणिक एक अंथ केला ॥ भक्तिफळ नामें भटा ॥ त्यांतृ चिद्विटामू प्रतिपादिला ॥ १३७॥

## ४८० ज्ञानामृत दत्तात्रेयकृत

व० ऋ० ९८ . अरा १०

ओव्या

**छि**वित

प्रति २ री प्रकरण १-९ पानं १-१३० श्रंथ १००० माहिती-व० क्रमांक ९६ प्रमाणं.

## ४८१. ज्ञानाज्ञानविवरण अनाम

व० क्र० १३

अरा १

ओठ्या

**लिखित** 

अपूर्त पान ३८-५३

• ग्रंथ ३७०

# ४८२. ज्ञानेश्वरीटिप्पण जगन्नाथयाळकृष्णकृत

व० ऋ० ८६ अ ः अरा ५९

गद्य

**खिंखित** 

## वेदांत:

पति १ ली अध्याय १-१८

ं पानं १-५९

गुंथ ६००

माहिती-जुदाबत्या ७. शके सोळाशें सत्तर एकउणें ॥ ः (१६६९) ते हे ज्ञानेश्वरी शब्दाचें विवरण ॥ उगाऊकर जगनाथवालकपणें केलें.

## ४८३. ज्ञानेश्वरीटिप्पण जगन्नाथवाळकृष्णकृत

व० ऋार्टि ब

अरा ६०

गदा

**लिखित** 

प्रति २ री

अध्याय १-१८

पोन १-७८

मंथ ६००

माहिती-नानाशव्दांची उत्तरें॥ अर्थ संगीत साचीकारें॥ त्रेथसी भीडिने चतुरें ॥ ह्मणेनिवृत्तिदासु ॥

## ४८४. ज्ञानेश्वरीदिष्पण जगन्नाथ बाळकृष्णकृत

व० क्र० ८६ क

अरा ६६

गद्य

**छि**खित

प्रति ३ री अध्याय १-१८ पाने १-११० मंथ६०० माहिती-इदं पुस्तकं नर्रासंब्हपुरस्थ ऋष्णसूनु वेदव्यासेन अतित्वरया लिखितम् ॥

## ४८५. ज्ञानेश्वरीदिप्पण जगनाथ बाळकृष्णकृत

व० ऋ० ८६ छ अरा ६९

गद्य

**खिखित** 

n

प्रति ४ थी अध्याय १.१८ पनि १-५० ग्रंथ ६००

४८६. ज्ञानेश्वरी टिप्पण जगन्नाथवाळकृष्णकृत

व० क० ८६ इ . अरा ९८

गद्य : हिंखित

चि-

र्नात ९ वी अध्याय २रा पाने १०२ व ६ – १८ आणि १८ वा पाने १-९ संथ ६००

पतंग अवधूत व्हेणगी ॥

४८७. अनाम (काच्य) अनाम (कवि)

व० क्र० १ अरा १

श्लो॰ व ओ॰ हिं। खत

पानें १-४ य्रंथ ३०

माहिती-विषय-वेदांत काव्याचे नाव कळत नाहीं--

श्कोक- जो आपणा आपण दत्त दाता । तो आपुची आदि गुरु नियंता ॥

त्याचे पदीं चित्त मुलीन जाले ।

सर्वत्र त्याने निरखृनधाले ॥ १ ॥

×× यंथ अपूर्त आहे

४८८. अनुभवामृतर्टाका अनाम (प्रकरण ५ वें) (कर्ता)

व॰ क॰ ४ अरा १

गद्य व ओव्या

**लिखित** 

'पानें ३०

ं ग्रंथ ४००

माहिती-अपूर्त, एकून पाने १-३५ स पाने १. १२, ३०-३२ नर्से. दुसऱ्या प्रतिवरून (ऋ० १२) वरून वीरेश्वरकृत टीका हाणून कळते.

#### ४८२. अंतर्भाव

रामदास्कृत

व० क० १४

अरा १

ओन्या

**लिखित** 

समास १-३, व ५ अपूर्त, आणि १ पार्ने १-६ य्रंथ १०० व ११-१३

#### ४९०. कालज्ञान

अनाम (कर्ता)

व० ऋ० ६

अरा १

ओव्या

**ब्हि**बित

पाने १-९

श्रंथ ११०

माहिती-पान १ आतां कालज्ञानवचना ॥ सूते निरोपिला मुनिजना ॥ जेंगुह्माद्गुह्म सर्वजना ॥ दुर्लम आसे ॥ १ ॥ ते संस्कृत पुण्य पावनी ॥ ×× ॥ ते प्राकृत टीका अध नाशिनी ॥ अवण मात्रें ॥ २ ॥ ×× ॥ ओव्या ९८ क्षो० ३५ च आहेत ग्रंथ अपूर्त दिसतो ॥

## ४९१. गीता समस्रोकी टीका वामनकृत

.

व० क० १६

अरा १

श्लोक

ब्रिवित

अध्याय १-१८

पानें १-७८ प्रथ१४००

🕶 माहिती-जूने पुस्तक.

#### ४९२. गुरुगोप्यप्रकाश कृष्णावधूतकृत

व० क्र० ७

अरा १

ओव्या

**लिखित** 

प्रकरण १-८

पाने १-६२ अंथ ४३५

माहिती--पान १ ॐ ममी जी गजानना ॥ निर्विधकारका मुखसदना ॥ भक्तवरप्रदा प्रसन्न वदना ॥ नमन तूर्वे ॥१॥

- १. गणेश शारदा सद्गुरुस्तवन ५. महा कारण देह निरसन
- २. स्थूल देह निरसन ६. कैवल्य देह निरसन
- ३. सूक्ष्म देह निरसन '७. पट् चक्र निरसन
- ४. कारण देह निरसन ८. आंशका निरसन

गुरु-पान ६० x x x ॥ ऐसा सद्गुरु पतंग अवधूत ॥ तयाचा प्रसाद यथा किंचित ॥ जयासी होईल प्राप्त ॥ सुख भोगितीते ॥ ६१ ॥

वंश---ऐकिने तयाचा अन्वय ॥ वंशावळी पारंपर्य ॥ गुरु-सांत्रदायवर्थ ॥ दत्तात्र्य जयाचा ॥ ६२ ॥ मूर्तित्रयाचा · अवतार जगहुरु ·श्रीदत्तात्रेय ा। ६३ ॥ तेणें चि कृपा करुनिया पाहे ॥ पतंग अवधृतासि स्वयं ॥ उपदेशिलें जाणिने ।। ६४ ॥ तया पतंग अवधूताचा पुत्र ॥ वाल अवध्त ×× ॥ तयासि उपदेशिर्छे ×× ॥ पतंग अवधृत योंने ॥ ६९ ॥ तया वाल अवधृत सद्गुरुचा ॥ उपदेश जाला मज साचा ॥ ×× ॥ ६६ ॥ तमें स्वानुभवाचे उद्गार ॥ 🗙 🗴 ॥ तो हा गुरुगोप्यप्रकाशसार ॥ वदविला असे मम वद्दनी ॥ ६७॥ xx

## वेदांतः

फाळ-हवनाम संवत्सरी ॥ दसात्रेय सन्मुख ॥ ग्रंथरचना ॥ शके १७०३ आषाढ शु० ७ ॥ उत्तरा नक्षत्र गुरुशरी ग्रंथ संपूर्ण ६९. × ।। सद्गुरु बाङ अवधूत रुपेने ।। त्रंथ जाहला संपूर्ण ॥ श्रांतयांतें ह्मणे कृष्ण ॥ मुखें विवरिले ॥ ७१ ॥ (पुस्तकजीर्ण व एकच आहे)

#### ४९३. 'दासवोध

#### रामदासकृत.

व० क्र० १९

अरा १

ओव्या

**लिखित** 

दशक १, समास १-१० पाने १-२३) दशक २, स० १-७, अपूर्त पाने २-३३ अंथ ११७० दशक ३, समास १-४, अपूर्त पाने १-१२)

### ४९४. दीपरत्नाकर

#### रंत्नाकरकत

वं कं १२

अरां १

ओञ्या

**लिखित** 

अध्याय २--११

पानें २९० ग्रंथ २१८०

१. नाही

७. सूक्मंदेहानिरसन

२. वैराग्वयोग

८. सर्वनिरंसन

२. माया अभाव

९. अद्वैतयोग०

. ४. स्वद्भानुभव १०. पापंडीनरसन

५. ब्रह्मांडनिरहन ११. षट्कर्मानेर्णय

६. स्थ्लंदेहिनरसन

शाहिती—प्रति अध्याय समाप्तीत-इति श्रीचिदादित्य प्रकाश दीपरत्नाकरे इत्यादि० सिद्धानंदाचेनि प्रप्तादें ॥ बोले रामानंद पदें ॥ रत्नाकराचेनि संवादें ॥ ग्रंथ विनोदें चालिला ॥ ग्रंथ अपूर्त-अध्याय १ व १२-१४ नाहीत.

#### ४९५. निगमसार

वामनकृत

व॰ क्र॰ १७

अरा १

ओव्या

**ब्हिं** बित

अध्याय १-९, अपूर्त,

पाने ७८ अंथ १३००

माहिती- पुटकळ वेदांताची पार्ने २ आहेत जीण

पुस्तक.

४९६, पंचमुद्रा

अनाम (कर्ता)

व० क० ३

अरा १

ओव्या

**खिखित** 

अपूर्त पाने १-१०

श्रंथ ७९

४९७. पंच समासी

रामदासकृत

व० ऋ० १३

असा १

ओव्या

लिखित

अपूर्त

पाने १ व २१-२२ ग्रंथ १४

४९८. पंचीकरण (कोष्टक)

अनाम (कर्ता)

ष० ऋ० २

अरा १

गद्य

**बिखित** 

पानें १-८

य्रंथ ६०

माहिती--कांही श्रंथ तुरका १ल्या पानांत आहे-ओन्या 39-3011

पानं ७-८ गुरुस्तवनाच श्लोक, ओव्या इ० आहेत-

४००. पंचीकरण

मुकंदराजकृत

व० क० ९

असा १

गद्य पद्य

**लिखित** 

पाने १-१८

ग्रंथ ७५

माहिती- पूर्वार्थ- पंचीकरण विवरण ; उत्तरार्ध -महा वाक्य विवरण.

पान १८ गुरुपरंपरा श्रीआदिनाथ, श्रीहरिनाथ, श्री रघुनाथ, श्रीमुकुंदराज, माझी अतिमंद्वाणी ॥ पवित्र-केळीइहींतचनीं प्रोतिपावो पिनाकपाणी ह्म्योमुकुंदराज ॥

५००. भीमोपदेश

मेरस्वामीकृत

व० क्र० ११

अरा १

ओव्या

**ब्रि**खित

सूर्य १ छा, कळा १२ ) मूर्य २ रा कळा १-११)

पार्ने १-२४ पार्ने १-२३

१२ वा अपूर्न

**य्रंथ १**९३०

५०१. लिखितपांषाष्ट्र दीका अनाम (कर्ता)

व० क० ५

अरा १

मूल, ओव्या; टीका, गद्य लिखित

पानें १-२६

अंथ ३२९

माहिती-प्रति अध्याय समाप्तीत-इति श्रीचिदादित्य प्रकाश दीपरत्नाकरे इत्यादि० सिद्धानंदाचेनि प्रप्तादें ॥ बोले रामानंद पर्दे ॥ रत्नाकराचेनि संवादें ॥ श्रंथ विनोदें चालिला ॥ ग्रंथ अपूर्त-अध्याय १ व १२-१४ नाहीत.

#### ४९५ निगमसार

#### वासनकृत

ब॰ ऋ० १७ अस १ ओव्या **लिखित** 

अध्याय १-९, अपूर्त, माहिती- पुटकळ वेदांताची पार्ने २ आहेत जीणी

पुस्तक.

#### ४९६. पंचसुद्रा

अनाम (कर्ता)

पाने ७८ ग्रंथ १३००

व० क्र० ३ अरा १

ओव्या **खिखित** 

अपूर्त पानं १-१० ग्रंथ ७९

#### ४९७. पंच समासी

रामदासकृत

व० ऋ० १३ असा १

'ओव्या **लिखित** 

अपूर्व पानें १ व २१-२२ ग्रंथ १४

## ४९८. पंचीकरण (कोष्टक) अनाम (कर्ता)

य० ऋ० २ अरा १ **बिखित** ग्दा

पानें १-८

यंथ ६०

माहिती--कांही श्रंथ तुटका १ ल्या पानांत आहे-ओन्या 39-3011

पाने ७-८ गुरुस्तवनाच क्षोक, ओव्या इ० आहेत-

४००. पंचीकरण

मुकुंदराजकृत

व० क्र० ९

अरा १

गद्य पद्य

**लिखित** 

पाने १-१८

यंथ ७५

माहिती- पूर्वार्ध- पंचीकरण विवरण ; उत्तरार्ध -महा वाक्य विवरण.

पान १८ गुरुपरंपरा श्रीआदिनाथ, श्रीहरिनाथ, श्री रघुनाथ, श्रीमुकुंदराज, माझी अतिमंदनाणी ॥ पवित्र-केलीइहींवचनीं प्रीतियावी पिनाकपाणी ह्मोमुकुंदराज ॥

५००. भीमोपदेश

**मेरुस्वामीकृत** 

व० क्र० ११

अरा १

ऑग्या

**ब्रि**खित

सूर्य १ छा, कळा १२ ) सूय २ रा कळा १-११)

पार्ने १-२४ पार्ने १-२३

१२ वा अपूर्व

अंथ १९३०

५०१. लिखितपांषाष्टि टीका अनाम (कर्ता)

व० ऋ० ५

अरा १

मूल, ओव्या; टीका, गद्य

िखित

पाने १-२६

अंध ३२५

माहिती-श्री ज्ञानेश्वरांच्या मूळच्या ओ० २९ वर टीका आहेत, व मूळ ओब्या २९ तागाईत आहेत, वाकीच्या नाहीत, अपूर्वे ग्रंथ.

प्रास्ताविक — पान १ मंगळ नमना नंतर — श्रीक्वानेश्वर योगित्रये, चांगदेत्र योगीहत्तरासि पत्र छेखन गिसें, ओवी-प्रत्नेवानिर्मूनि समस्त सावक जनासि अनायासें ब्रह्मात्म्येत्रय बोध व्हावया जोगें वेदान्त सिद्धांत स्वानुभव प्रगटिने झाछे, त्या ओवियांचा अर्थ श्रीगुरु ज्ञानेहत्तर प्रसादें यथामात सांगिजेतो ॥ × × ॥

# ५०२. चियेकसिंधु मुक्तुंद्राजङ्गत न० क० ८ अरा १ ओव्या छिखित प्रकरण १-- ९ पाँन ४० प्रंथ ६२०

माहिती-पान १ प्रकरण १ गणेशस्तव श्लोक० दांकर-स्तवन श्लोक ॥ ॐ ननो सिद्ध भवानी दांकरा .....॥

- १. मृष्टिक्रमें-स्वरूप समावेश
- २. स्वानुभाव हडीकरण
- ३. तत्वमृष्टिकथन
- ४. ईश्वर तनु त्रय कथन
- जीववेभव्यकरण ग्रंथ अपूर्वः

| वेदांत.                                       |                                                     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ५०३. जुकाष्टक                                 | ज्ञानदेवकृत                                         |  |
| व० क्र० १८                                    | अरा रे                                              |  |
| संस्कृत श्लो ० ; ओव्या                        | हिं <b>बि</b> त                                     |  |
| अपूर्व                                        | पानें २, ३, ९ ग्रंथ २०                              |  |
| ५०४. स्वानंदलहरी                              | मेर्स्वामी हत                                       |  |
| व० ऋ० १०                                      | अरा १                                               |  |
| ओव्या                                         | हिंखिन<br>अस्तर कर 3.33                             |  |
| अपूर्त                                        | पानं १-२ व १२.२३                                    |  |
| मंथ <b>१</b> २९                               |                                                     |  |
| माहिती-पानें ३-११ नाहीत -                     |                                                     |  |
| पान २२- ×× इति श्रीस्वानंद रुहरी ।।           |                                                     |  |
| अनुभव मेरूचि उनरी                             |                                                     |  |
| निष्टा अनंत साक्षात्कारी ॥                    |                                                     |  |
| संभवली मोक्षरमा ॥ ४७ ॥                        |                                                     |  |
| ५०५. ज्ञानेश्वरी (भावार्थ दीपिका) ज्ञानदेवकृत |                                                     |  |
| वः ऋ॰ १ः                                      | अरा १                                               |  |
| ओच्या                                         | <b>लिखित</b>                                        |  |
| अध्याय १२ वा                                  | पानें १-२२                                          |  |
| ग्रंथ २५०                                     | ्रे<br>स्ट्राच्या स्ट्राच्या                        |  |
| माहिती—पान २<br>ते पदपद्धती के                | २ शके (१२१२) वाराशतें वारोहारे॥<br>ही ज्ञानेश्वरें॥ |  |

सिचिदानंद बाबाबरवें आदरें ॥ छेलक जाला ॥ १ ॥ शकें सोळाशतें तरोत्तरें ॥ तें पद्पद्धीत केली झानेश्वरें गोविंद्वरवा मुलांत्तर ॥ जगज्जीवन छेलक ॥ २ ॥

## ५०६. ज्ञानेश्वरी

#### ज्ञानदेवकृत

व० ऋ० १९ अ.

अरा २

ओन्या

लिखित

प्रति १९ वी उत्तम

पानें ४११

अध्याय १-१८

अंथ १०,०००

माहिती काल-शालीवाहन शकाव्याः ॥ १७२०॥ काळ युक्तिनाम संवत्सरे दक्षिणायणे वर्षक्रनौ भाद्रपदमासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां भुरुवासरे आश्विनी नक्षत्रे शुभयोग शुभ करणे एवंगुण विशेषण विशिष्टायां शुगतियो श्रीमत्तंना-स्थल-नगर्यां महारान श्रीमत्यागरान चरणारविंद सिन्निया समाप्ति-भानुवंशां वृधिसंभन श्रीरामचंद्रमहतः त्ररणया स्वात्मानुभव विलासन सकल गीता भाष्य शिखामणिभूतं श्रीमत्ज्ञानेश्वयोः पुस्तकिमदं श्रीरामचंद्र त्रीत्यर्थं, अवधृतेन संपूर्णं तया लिखितं ॥ छ ॥ परमहंसा स्वादित चरणकमलिचन्मकरंदाय भक्त जन-गानस निवासाय परम कारुणिकांय श्रीगोविंदायनमः ॥

गोपाळ कृष्ण ढवळेकर संग्रह.

५०७. गर्भगीता

अनाम कवि

व० ऋ० १

असा १

ओव्या (श्लोक, मूलाचें) छिलित ग्रंथ ७० पानं १-९

माहिती---श्लोक २४ ओव्या ३९--भूल संस्कृत क्लोक फार अन्नद आहेत. पान १ प्रारंभ-नमूनि आधीं भव विद्यहर्ती ॥ नेणिच जो सद्दरु द्वैतवाती ॥

त्याचे प्रसादें तरी गर्भगीता ॥ अर्जून पूसे स्वयें कृष्णनाया ॥ पान ९ इति श्रीकृष्णार्जून संवादे ॥ गर्भगीता संपूर्णी ॥

साधुसागीराव —संग्रह.

### ५०८. आत्माराम

रामदास

व० ऋ० ४

अरा

ओव्या

छापि

. समास १-९ प्रस्तावना

पाने १-२१ ग्रंथ ८०) १०० पाने १-७ ग्रंथ २०)

माहिती-ओव्या॰ छा॰ श्रीकृष्णाविलास छापसाना तंजावर राके १८३६ आनंद संवत्सरः

सुब्रह्मण्य पेशवे-संग्रह.

# ५०९. रह्यामळ टीका

अनंतदेवकृत

व० ऋ० १

अरा १

सं० श्लोक टीका ओव्या 📁 लिखित

पाने १-९ ग्रंथ १६०

#### त्यागराजस्वामी संग्रहः

## ५१०. अद्वैत सिद्धिः (संस्कृत) अपूर्त । (द्रौपदी सांत्व चरित्र अपूर्त । मराठी व हिंदी )

अनाम कावि.

व॰ ऋ॰ २ अरा १ सं॰ गद्य. मराठी श्लोक इ० छापी लिखित पाने १३-१६

माहिती—मुखपत्रावर—specimen copy असे छापिलें आहे. हेंच वेदांत. त्या मागें द्री० सांत्वन चरित्राचा भागें अपूर्त आहे. हे मराठी व हिंदी. हे वेदांत नव्हे.

#### ५११, कपिल गीता टीका हारिहासआचरेकर कत

वृ० ऋ० ६

अरा १

ओव्या

छापी

संस्कृत मूल अध्याय १-९) मराठी टीका असंग १-९) पाने १०६

माहिती-पदापुराणांतर्गत.

विषय-प्रसंग १. राजराजेश्वरयोग कथन

(सिद्धांत सारे)

- २. राजराजेश्वरयोग कथन (सिद्धांतसारे)
- ३. भंगलनमन (तारकाष्टक)
- ४. पंचित्रिशहाक्य
- हृदयस्थ गृह्य निरूपण
   (तारक ब्रह्म राममंत्र यंथ इ०)

विशेष — मुंखपत्रावर "' टी. सुंदरराव त्रिचिनापछी ता ७ २८--१२--१९०१" असे लिहिलें आहे.

चित्रें — आंतल्या पानावर — श्रीशंकर पानती आणि कपिल महामुनि ऋषिसिंखं, ही चित्रें 'आहेत.

प्रारंभ नमन ॐ नमोगुरु अद्वया ॥ अनेत अपार अव्यया॥
परात्परा मुखालया ॥ आनंदकंदा ॥ १॥ ×× ॥
नमृ श्रीगुरु दत्तात्रेया ॥ आदिगुरु सर्वेमया ॥× × ॥
१९ ॥ आत्माराम ह्रदर्यांचा ॥ तोचि श्रीगुरु आमुचा
॥ ×× ॥ ३७ ॥

प्रीस्ताविक-कपिल महा मुनी रहर ॥ ×× ॥ सांख्य शास्त्र जयानें निर्मिले ॥ ×× ॥ १८-१९ ॥ कपिलं गीता रहस्य ॥ गुरुं सांगती ऋषीं सिद्धासं ×× ॥ ४०॥ सकल शास्त्राचें प्रमेय ॥ नें सकल गुह्याचें गृह्म ॥ उपनिषदांचें हृद्य ॥ विश्रीम धाम ॥ ४१॥ कर्ह्यं इच्छित असों टीका ॥ × ४२॥

पान १०० गुरुसेवेचा महिमा ॥ ×× । अर्थाविण-लास प्रेमा ॥ ज्ञानेश्वर एकनाथी॥ ७७ ॥ भागवत श्रीज्ञानेश्वरी ॥ अय ×× ॥ आणीक हीं अय-वहुत ॥ विवेकसिंधु आदि ×× ॥ ७९ ॥ ×× ॥ प्रपंच परमार्थ दोहीं पक्षीं॥ समर्थ भावें वर्तत असे ॥ ८० ॥

शुरुसंप्रदाय-पान १०१ एोक्ने गुरुसंप्रदायक्रम ॥ सङ्गुरु श्रीहरिपूर्णाश्रमः॥ महावाक्यादि उपदेशपरमः॥ बीज- हदयीं पेरिलेने १। ९० ॥ तेंचि पुढें विस्तारलें ।। अत्मारामीं (प्रगट) झालें ।। ×× ॥ ९८ ॥ मुख्यसांप्रदायलक्षण श्रीआदिनाथ दत्तात्रेयापःमून ॥ विस्तार जाहला असे जाण ॥ दशनामादिकरूनियां ॥ ९०० ॥ आदिगुरु दत्तात्रेय पूर्णानंदी तेथूनि नारायण, योगानंद तेथूनि आत्मारामीं जीवन तेथुनि हरिदास ॥ ९०१-९०४ ॥

कुलदेवंता-आदि कृपा येमायेची ॥ तेचि दुर्गा कुलस्वामिणी आमुची ॥ राशीनपूर मूळपीठीची ॥ अर्धमात्राह्मणतीने ॥ ९ ॥

प्रंथकाळ) प्रंथनाहला तये स्थली शक १६७२ प्रमोदाव्दवर्षा व स्थल ∫ काळ, आपाट शुक्त द्वादशी गुरुवार टीका समाप्त-वृत्तिन्नाम--९०५-९०७ वृत्तिभूमिकाग्राम आचरे ॥ वसतेस प्रेमिसंघूचियातीरे ॥ देचि मिराशि अधिष्टान अचरे जाणिने आपुळे संत हो ॥ ८॥ तेथे विंदु सदाशिव नांदतसेस्वयमेव ॥ रामेश्वर सद्गुरुराव ॥ समर्थ थोर त्रिभुवनीं ॥ ९॥ ९०९ ॥

समाप्ति-पान् १०२ इति श्रीपदापुराण सिद्धांतसारे कपिछ मुनि ऋषि सिद्ध संवादे हरिदास आचरेकरोपनाम भक्तिवरिचित कपिछगीता टीकायां अध्याय (संपूर्णः) ॥ हा श्रंथ पुणेषेटशनवार मेहुणपुरा येथें जगद्धितेच्छ छापलान्यांत छापिछा, तारिख १ जनवरी सन् १८९९ शक १८१६ (आवृत्ति २ री)

्इतर--मुखपत्रावरे।वरील पानांत प्रस्तावना असून रावजी श्रीधर गोंघलेकर यानीं (सहिलापून) आहे सर्व हक आपल्याकडे आहे, असे हाणतात •

५१२. पंचीकरण अपूर्व अनामकविकृत

व० ऋ० १

अरा १

गद्य

लिखित

पाने १-८

अंथ १००

माहिती — मुखपत्रावर-त्रियंवक सुवाभष्टपुस्तकम् असं आहे —

५१३. अगवद्गीताच्याख्यान अनामकविकृत

व० ऋ० ३

अरा २

गद्य

**ब्हिं** बित

अध्याय १ ला प्रति १ ली पाने १-९ ग्रंथ १२० माहिती--मूल संस्कृत श्लोक.

५१४. भगवद्गीता व्याख्यान अपूर्व अनामकविकृत

व० ऋ० ४

अरा १

गद्य

ालेखित -

अध्याय १ ला प्रति २ री पाने १-७ मंध ९०

माहिती--मूल संस्कृत श्लोक.

५१५. भगवद्गीताटीका माध्यकृत वर्ष कर १ ओव्या

**डिंग्वित** 

ं अध्याय १-१८ पाने १-१६९ ग्रंथ३३००

साहिती--इदं पुन्तकं मानमोडि नारायणन लिखितम् ॥

५१६, योगवासिष्टसारदीका साधवदास नारायणाचा

(मूलासह)

(रुप्ण) कृत

व० ऋ० ९

ं अरा १

ें आंव्या संस्कृत श्लोक

छापी वैंडकेलेले

प्रकरण १-१०

पाने १-२०८

माहिती-(पान २०८) माधन दास नारायणाचा जो मुळि-चिनि छप्ण नोंमं साचा ॥ ×× ॥ २७१ ॥

१. वेराग्य प्रकरण ६. आत्मनः प्रकरण

२. जगिनम्थ्यां ७. शुद्धवहानिक्हपण

२. जीवन्युक्त ८. आत्मद्रशेन

**४.** मंतोलय

९. चिद्रुपनिस्हपण

९. वासनापशमन १०. ब्रह्मप्राप्तिनिस्हपण

पान १-अथयागवासिष्ट आरंभ-नय श्रीआदिगुरुपरब्रह्ममृति तुझे इच्छेनें उत्पात्ति स्थिति छय होती ॥ ×× ॥ १॥ ऐशी सद्रुरु नारायणा प्रति केली विज्ञापना ॥ ×× ॥ १९ ॥ वक्ता, वासिष्टं, श्रोता श्रीराम २७-४४; या ्छघुवासिष्टाची टोका पद्दपदाभिप्रायनिका ॥ निरोपि जेल ऐका ॥ महाराष्ट्रशब्दींपै ॥ ४६ ॥ 🕖

पान २०७-केलें व्याख्यान दशप्रकरणाचे ॥ ×× ६१ पान २०८ शक १९१४ नंदन संवत्सर दक्षिणायन आहिवन क्रष्ण ८/९ सोममुताचा (बुध) वार शुक्क योगें आक्षेपा ॥ येणें काळीं, या लघुत्रासिष्टाची टीका वराद देशी पंच्यामीं असतां झाली ॥ ६६-६८

# ५१७ लहानशी आर्थ- (दिवास बाहदूर) प्रश्ना वित नं ३ फ० रघुनाथराव कृत

वर कार १०

अरा १

गद्य 🔻

छापी

पाने १-४७

विशेष माहितीं—या छहानशा पुस्तकांत प्रस्थानत्रयी बदल संक्षिप्त वर्णन अमून त्यांचे प्रमाणतारतम्य सांगितले आहे.

इंदूर होळकर छापलान्यांत छापिली. इ० सन् १८८७.

# ५१८. सप्तचकविवरण श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य कृत

व० ऋ० ११

असा ?

गद्य

लिखित

अनेकचिकंट— वून लांव कागद १

भ्रंथ ३००

५१९, ज्ञानेश्वरी (सटीप) ] भावार्थ दीपिका ∫

₹9 (表)> く ♪ )

ज्ञानदेवकृत

अरा १

ओड्या छापी
अध्याय १-१८ पान (९२+११८) १७०
अध्याय १६ ची पान ५९-९६ जास्त आहेत.
अध्याय ९-१० ची पान ३१-३२ नाहींत.

माहिती-इतर प्रतीतील प्रमाणेंच. मूल संस्कृत क्ष्ठोक आहेत. अध्याय १८ पान २६-हा ग्रंथ हिंद एजन्सी बुकसेछर्स मुंबई, यानीं पुणे येथें भारत भृषण छापखाना व मुंबई येथें नेटीव ओपिनियन '' छापखाना '', व '' सुंवर्ण प्रिटिंग '' छापखाना या ठिकाणीं छापून प्रसिद्ध केला शक १८३०

अध्याय १-१८ चे विभाग-

- ?. प्रथम पष्टाध्यायी अध्याय १-६
- २. द्वितीयपष्टाध्याची अध्याय ७--१२
- ३. तृतीय पष्टाध्यायी अध्याय १३--१८

पुस्तक स्वल्प जीर्ण आहे.

५२०. ज्ञानदेवी, भववद्गीता ज्ञानदेव कत व० ऋ०९ अरा १ ओन्या लिखित

ु तुरन्या अध्यायांची तुरकी 🕾 😙 पाने ११ प्रंथ ७०

#### वेदांत--खांसखरीदी अपी.

# ५२१. खडेतात्विकयोल महादेव हरि मोडक बी. ए. लेखक

व ॰ क ० १ ः अरा

गद्य छापी

भाग **१**ला पाने १-९७ पाने ४ १०१

माहिती-यांत २९९ बोल आहेत पुद्रक व प्रकाशक-अच्युत चिंतामण भट यशवंत छापखाना, पुणे अवृत्तिं २ री सन् १९१३, किंमत ६ आणें.

# ५२२. खडेतात्विकबोल महादेवहरिमोडक बी. ए.

व क क अरा

गद्य छापी

भाग २ रा पानें १-९६ } १०१

माहिती-यांत १८० बोल आहेत, बाकी माहिती वरील प्रमाणिक.

### ५२३. खडेतात्विकयोल महादेव हरिमोडक बी.ए.

व० का० ३ अरा

भाग ३ रा ... पानें १ - १३२ यांत बोल १३२

ं उपासना ः पाने १३३-१९२ ,, ५६

छोक संग्रह पाने १९६-१७९ ,, ६? प्रस्तावना इ७ पाने ६

माहिती-अपण पत्रिका

पत्यलोकवासी परमकारुणिक विद्यातीर्थ गुरुवर्थ बाल गंगाधरिटलक यांचे चरणारिवदी हे बोल सादर समपण असोत-विनीत व विनत शिष्य म० ह० मोडक ता० १२-८-२४ अवृत्ति १ली, इतर माहिती वरील प्रमाणें सन् १९२४ किंमत १। रु.

#### ५२४. ग्रंथराज

## ं दासोपंत (दिगंबरानुचर)

व० ऋ० ११

ओव्या

ં છાંપી

प्रकरण १-८

पाने १-९ई

' प्रस्तावना

् पाने १६

माहिती-आंत दासीपंताचे देवघर, अंबाजोगाई, ही सुंदरतसंबीर आहे. भारत-इतिहास-संशोधक मंडळ, पूर्ण-महाराष्ट्रीय सारस्वत ग्रंथ २ रा. हें पुस्तक घुळे येथें रा० शंकर-श्रीकृष्णदेव यांच्या श्रीआत्माराम छापखान्यांत छापून, पुणे येथें रा० खंडेराव चिंतामणमेहंदळे यांनीं भा. इं, सं० मडळाचे कार्याळ्यांत प्रसिद्धंकेले. आषाडवद्य ६ शके १८३६ किंगत आठ आण. ६२५. दासंबोध

रामदांसे कृत मराठी आवांतर (ल. रा. पांगारकर)

वै० ऋ० ५

प्रीते १ ही

मृल, ओव्या े

भाषांतर गद्य

दशक २०, समास २०० पाने १-७२४

प्रस्तावनादि

पानें ३०

माहिती-छापी-आंत श्रीसमयाची तसबीर आहे. संपादक व भाषांतरकार, छक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर बी. ए. संपादक, "मुमुक्षु" पुणे. प्रकाशक कैशव मिकाजी ढवळे, बुक् सेछर, माधव बाग, मुंबई. विजयदशमी शके १८४५ सन् १९२३ किंगत रु० ४.

५२६. दासवीध

रामदासं कृत

मराठी भाषांतर (ल. रा. पांगारकर)

व० क्रै० ६

प्रति २ री

मूल

ओव्या

भाषा

गद्य

दकदा २० समास २०० पाने १-७२४

प्रस्तावनादि

पानें ३०

माहिती-वरील प्राी-

५२७. अक्तंमणिमालासार्थ लक्ष्मण रामचंद्र (भागवतांतीलवेंचे) प्रांगारकर बी. ए.

,व०,ऋ०९

मूल संस्कृत क्छोक

भाषांतर गद्य

छापी

पार्ने १-२५२

प्रस्तावनादि

पाने १६

माहिती-संपादक छ० रा० पांगारकर वी. ए. मुसुसु-कर्ते पणें.

प्रकाशक-गणेश महदेव आणि कंपनी मुंबई. मुद्रक-केशव रावजी गोंधळेकर जगद्धितेच्छ प्रेस ५०७ शनवार पणे.

# ५२८. भक्तिमार्गप्रदीप लः राः पांगारकर वी. ए. संपादक.

वं० ऋ० ८

छापी

अभंग इ०

पानें १-१२०

गद्य प्रस्तावनादि पाने ८

माहिती-संपादक व प्रकाशक ल. रा. पांगारकर बी. ए. मुमुक्षु कर्ते पुणे आवृ० १०

माद्रपद १८४२, अकटोबर १९२७. किं ० आठ आणे, मुद्रक रूक्पण भाठ राव कीकाँट, हनुमंत छापलाना, पुणें, शनवारपेठ.

# मनोबोध उफीमनाचे ऋोक रामदासकृत सार्थ व सभाष्य ् ल.रा. पांगारकर

वि० ऋ० ४

छापी

श्लोक मूलाचे

पानें १--२८३

प्रस्तावना

पानें ३५

माहिती-संपादक व प्रकाशक-

लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर बी. ए. संपादक "मुमृक्षु" पुणें मुद्रक-गणेश काशीनाथ गोखले, सेकिटेरि, श्रीगणेश पिटिंग वर्क्स शनिवारपट ४९५ जमखंडीकराचा वाडा, पुणें. किंमत १२ अणे श्लोक २०५.

# ५३०. महाराष्ट्रीय-सारस्वत

ओ० श्लोक इ०

ग्रंथ ३ रा स्फुट प्रकरणें कर्ता १. निर्याणाचे अभंग तुकाराम २. गीतासार षुकाजनाद्न ३. गीतासार पूर्णानंद ४. उपदेशरत्नाकर रत्नाकर ५. रावुळपुराण कृष्णनाथ जनीजनाद्न ६. निर्विकल्पग्रंथ व कि १२ - छापी

माहिती-धुळे, श्रीआत्माराम छा० छा० शक १८३६ पुणें, भारत इतिहास संशोधक मंडल ग्रंथमाला.

पाने १७०

# ५३१ रामदासाचेसमग्रग्रंथ रामदासङ्त

व० ऋ० ७ छापी अो० पर्दे-श्लो इ० पानें ७०४ (३६८ + ३३६) प्रस्तावना पाने १६

माहिती—आंत समर्थीची तसवीर आहे. मुद्रक व प्रकाशक शंकर नरहर जोशी-चित्रशाळा स्टीम्प्रेस, ८१८ सदाशिवपेठ पुणं शा० श १८३९ किंमत २॥ रुपय यापुस्तकांतील जुन्या दासबोधाची पानं ६२२-३५२ आणि पुढें (चुकीनें) ६६७-६८२ असें छापिलें आहे. चूक नीट केलीतर पुढे ३५३-३६८ असलें पाहिने.

# ५३२ सिद्धांतसंहितापूर्वार्ध सोहिरोबानाथआंबिये

व० ऋ० १०

छापी

भाषांतर ओ०

पानं १-१५६

्मुखपत्रादि

पानं ६

माहिती-कान्यसंग्रह २२-साधुवर्य सो० आंविये कृत पारमार्थिक कविता संग्रह-१. सि० संहितापूर्वार्ध-हा वामनदाजी ओक हेडमास्तर हैस्कूल. रायपूर, यानी अर्थ निर्णायक व अवांतर माहितीच्या टीपा देवून जुनाट हस्त लिखित प्रतीच्या आधारें तयारकेला-तो मुंबईत जावजी दादाजी यांच्या निर्णयसागर छापखान्याचे मालक तुकाराम जावजी यांनी छापून प्रसिद्ध केला. १८९६ किंमत १४ अणे.

श्री जगदुरु शंकराचार्य, मठ संकेश्वर, यांस अपण केला असे.





#### ॥ आः॥

तंजावर महाराज शरभोजी थांच्या सरस्वती महाल ग्रंथसंग्रहांतील मराठी ग्रंथांची वयाजवार यादि

वर्ग २-पुराण.

नंबर ५३३-९८२ स

- I. पुरातन संग्रह-नं० ५३३-९५२
- II. नूतन लंग्रह-नं० ९५३-९८२
  - १. खांस खरीदी-नं० ९७९-९८२
  - २. देणगी-नं० ९५३-९७४
  - (१) पतंग अवधूत ९५३-९५६
  - (२) गो० दवळंकर ९५७-९५९
  - (३) सु० पेशवे ९६०-९६५
  - (४) त्याग० स्वामी ९६६-९७८

# ॥ श्री ॥

# तंजावर महाराज शरभोजी यांचा सरस्वती महारु ग्रंथ संग्रह मराठी ग्रंथांची बयाजवार यादि

वर्ग २-पुराण.



५३३. अग्रीश्वरं माहात्म्य

विरूपाक्षरत

व० ऋ० १५०

अरा १५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ छी उत्तम,

पाने १-१०१

अध्याय १-१७

ग्रंथ १९००

माहिती-प्रास्ताविक पान २ व १०१-चोळ देशांधिपति सद्गुण संपन्न शरफेंद्रनृपाज्ञेनें विरूपासें हा ग्रंथ रचिला.

स्थळ रारफेंद्र नृपाच्या विद्याकलानिधिशाळेंत पढलेल्या काल वालकानी ॥ चंद्राक्षमुनि कलाधर ॥ गणितशकींपैं विरोधि शुभवर्षी ॥ शिवरात्रीचे दिवसीं लिहिलासे ग्रंथ ॥४॥ भविष्योत्तर पुराणांतर्गत.

५३४. अग्नीश्वर माहात्म्य

विरूपाक्ष (शिवदास) कृत

व० क० १५१

अरा १९

ओव्या

श्लिवत

प्रति २ रो

पानें १-११८

अध्याय १-१७

. यथ १९००

माहिती-ठो० क्रमांक ५३३ च्या प्रमाणेंच, लेखकाची माहिती नाहीं. भानिप्योत्तर पुराणांतर्गत.

#### ५३५. (अनस्या भाहात्व्य)

द्तात्रेय माहात्स्य दिगंबरानुचर कृत

वं कि ८७

अरा ४

ओव्या हिस्तित प्रति १ ही

अध्याय १-६ त

पानें १-४१ त,

अ० २–३ अपूर्त

पार्ने १२-१७ नाहीत.

म्रंथ ५१०

माहिती-ठो ० ऋमांक ५३५ व ५३६ दोनी ही एकच पुस्तक; नाव मात्रच भेद. ब्रह्मांड पुराणांतर्गत-

#### ५३६. अनस्या माहात्म्य (दत्तोत्रय माहात्म्य)

दिगंबरातुचरकृत

90 死0 くく

अरा ४

ओव्या

**छि**खित

भित २ री अध्याय १-६ पाने १-५१ अंथ७००

माहिती-ठो० ऋ० ५३५ पहा.

समाप्ति--पान ५०-- ×× इति श्री अवधूत-पुराण ॥ कथा श्री दत्तावरण । झार्ले शिप्या प्रति कथन ॥ प्रसंग पूर्ण साहवा ॥ १२६ ॥

**लेखक**—स्वहस्ताक्षर श्रीदत्तपादपूज्य गोविंदराज योगीश्वर स्यास्ति ॥

# षुराण:

#### १६ अवतार-

१. श्रीयोगिरान ९. विश्वंगर अवधूत

२. आज्ञेवरद १०, मायामृह अवधूत

२. दत्तात्रेयहेमगर्भ ११. मायामुक्त अवधूत

४. कालाभिशमन १२. आदि गुरु

् ५. योगिननवछम १३. शिवावतार

६. छीलाविश्वंभर १४. श्रीदेवदेव

७. सिद्धिराज १९. दिगंबर शांतमूर्ति

् ८. ज्ञानसागर १६. कृष्णश्याम कमलनयनमृति

ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्मकैवर्ते-

# ५३७. आदिकैलास साहात्म्य विक्पाक्ष

(शिवदास) कृत

व० क० १९२ अरा

अरा १९

ओज्या

**लिखित** 

अध्याय १--३०

पार्ने १-१८४ मंथ ४८००

माहिती-पान २ व १८४ श्रीशरभेंद्र आज्ञेनें, शक १७५० (सत्राशेंपन्न) सर्वधारी संवत्सर श्रावण मार्सी आरंभिले, विरूपाक्ष कवीनें (शिवदासें).

स्कांदे शिवरहस्योत्तर खडांतर्गत.

#### ५३८. आश्रम धर्म माधवातमज्जूत

व० क० १३२ . . . अरा १०

ओब्या लिखित<sub>ः र</sub>

पाने १-९ अंथ ५३ 🛬

५३९. इंद्रियजय

**अतापसिंह**कृत

(तृळजेंद्र महाराजसुत)

व० ऋ० ९३

अरा ४

ओव्या

लिखित

पाने १-१५

अंथ १६९

याहिती—भविष्य पुराणांतर्गत. पान १९.×× तुळजेंद्र महाराजमुत ॥ प्रतापसिंहनामें विख्यात ॥ त्याहीं छोकोपकारार्थ ॥ हेंकथानक अद्भुत सांगीतळें ॥ १३३ ॥

५४०. उमासंहिता

अनाम (कवि)

व० क० १७७

अरा १

ओन्या

**लिखित** 

अध्याय १-१० व ११ वा अपूर्त.

पानें १-१५१

अंध २१०७

माहिती—पान २—उमासंहिता कठिणमोठी ॥ ह्मणून रिचली ही ह्मराटी ॥ ×× ॥ १३ आह्मी र्मुपतीचेदास ॥ तत्पदसारथी सर्वदा मानस ॥ देवुनि करावया हा श्रंथ सरस ॥ जाहला ह्न्यास आह्मासी ॥ १४ ॥

५४१. जम्रासंहिता }्रिंगाधरकृत मावप्रकाशदीका

व० ऋ० ८३

अरा ३

भोग्या

**ब्हिं**सित

अव्याय ६-१२ पार्ने ४.७ मेथ १२०१ रामायण कथा महिमा,-वाल ते युध्दकांड.

माहिती-अध्याय १२, पान ७ श्रीरामायणाची पठणविधि, व ऋण्यादिक्षम सांगितले आहेत ॥ ×× जो सकल कृवलय चद्र ॥ प्रतापसिंहर्मुंत तुळजेंद्र ॥ ×× ४३ ॥ जो चोळवरणीचा घणी ॥ पुरवी दीनजनाची घणी ॥ अध्याय पंचक गुणीं ॥ सुलक्षणीटीका त्याची ॥ ४४ ॥ लाहोनि तथाचा उपदेश ॥ भक्तिरसाचामुल्यदेश ॥ तस्तु सांदेश ॥ ×× ॥ ४९ ॥ तदनुसारी अध्याय सप्तक ॥ टीकाहे भावप्रकाशक ॥ कथी गंगाधर ॥ ४६ ॥ यांत रामायणकथामहिमा वर्णन असे ॥

५४२. उवासंहिता

यतापेंद्रसुत (तुळजेंद्र) कृत

व० ऋ० ९६

अरा ४

ओव्या

लिखित

अध्याय १-९

पाने १-२७

श्रंथ ६६३

माहिती-अध्याय १ पान १ ×× ज्याचें श्रीतारकब्रह्म हें अभिघान ॥ ×× ॥ ८-११ ॥

नमन--आतां वंदूं रामाल्यपंडित ॥ ×× ॥ १२ ॥ ज्याच्या साहित्यानसे खरडा ॥ नाहीविक्रहरणपखरडा ॥ सर्वासिकके ऐसा अथेउघडा ॥ चाले घडघडा वाचकधाटी ॥ १३ ॥ जेणें भागवतादि महा श्रंथ ॥ टिप्पण रचून ॥ ×× ॥ १४ ॥ प्रास्ताविक-ज्ञान योगी राजर्षि प्रतापसिंह जनक इ० ॥ १५-१८ ॥ त्या प्रतापिंसह भूपतीची राणी ॥ जे, यमुनांवा ॥ १९-३४ ॥ ऐशिया यमुनांवा पतिव्रतेने ॥ उध्दरावया प्राकृतजन ॥ उमासंहिता पांच अध्याय ही भाषेने ॥ करी हाणोनि आज्ञापिलें ॥ ×× त्या योगें हे निपजलें प्रवंध ॥ ३९-३६ ॥

५४३. उसासंहिता

प्रतापेंद्रसुतकृत

व० ऋ० ९६ अ

अरा ४

ओव्या

**डि**खित

अध्याय १-५

पानें ७३ मंथ ६६३

माहिती-वरील प्रमाणें.

५४४. कार्तिकसहात्म्य

रंगनाथकृत

व० क० १३९

अरा ११

ओव्या

लिखित

प्रति १ ली

अध्याय १-३०

पाने १-११८

अंथ १६००

माहिती-- प्रास्ताविक-पद्मपुराणांतर्गत पान १०६- भोसल-कुलात्पन्न अनेकसहणां कृत रार्भें ह भूपाच्या आज्ञेनें रंगनाथांनीं भाषा ग्रंथ रिचला असे ॥ १६-२१॥ काळ व स्थळ- इतकीं वसुदेवमुनिशशी॥ व्ययाद्विं, कार्तिक शुध्दत्रयोदशी॥ रेवतीसिध्दि योग तेतुलेशीं॥ तेतुलेसी उदेजेतां भानू॥ २३॥ श्रीज्ञरभेंद्राचिथा राजधानी॥ प्रताप रामाचे सन्निधानीं॥ श्रंथ प्रारंभिला मंगळवियानी

# पुराण.

चंद्र मौळीती ध्यानीं आणोनियां ॥ २४॥ सदोचि मार्गशीर्प शुध्दचनुर्दशीं ॥ वुवनारीं रोहिणीं असतां शशि ॥ साध्य योगीं वणिनीं तिसरे तासीं ॥ संय संपूर्ण-तेसी पावळा असे ॥ २९॥

५४५. कार्तिक साहात्स्य रंगनाथकृत

व० क्र० १४० अरा ११

ओन्या सिसित

प्रति २ री अध्याय १-३० पोर्ने ९९ ग्रंथ १९००

माहिती-हो । क्रमांक ९४४ च्या प्रमाणेंच.

५४६. कार्तिक साहात्म्य रंगनाथइत

व० ऋ० १४१ अस ११

आव्या स्टिबित

प्रति ३ री अध्याय १ २६ व २७ राने १-१०२ मंथ१५०० वा अपूर्त आणि २८-३० नाहीत.

५४७. काशी साहात्म्य गंगाधरकृत

व० ऋ० ७८ अरा ३

ओव्या लिखित

अध्याय १-१३ पाने १-५१ ग्रंथ १०६०

माहिती -- पान २ रें × ॥ तोचि आराध्य दैवत परम मजलागि श्रीसीताराम ॥ ×× ॥ ६ ॥ पान ९० वें ×× ॥ कथी रुक्मांगदनंदन ॥ विनयें -कडून गंगाधर ॥ ९५॥ पद्मपुराण पाताल खडांतर्गत.

# ५४८. शजेश पुराण उत्तरखंड साधवस्वासीकृत

व० क्र० ११२

अरा ८

ओव्या

लिखित

मति १ ली

पानें १--४६६

अध्याय १--८४

अंथ ११००

माहिती—काल पान ४६६ ×× ॥ संवत्सर नामें विजयें ॥ सकलजये साधारण ॥ ८१ ॥ माद्रपद कष्ण भानु सप्तमी ॥ तैं गणेश पुराण चौथे यामीं ॥ संपले एवि संध्याकाल नेमीं ॥ पावन हे भूमीं जनासीं कर्तें ॥ ८२ ॥ अध्ये चारि विसावरि चारी ×× ॥ एकवीसें कुसरी भाग तुटत ॥ ८३ ॥

स्थल--प्रसिद्ध जेंकां गौरी मायोर ॥ त्या समीप त्रिवंदूर, उभय त्रामीं मध्ये नीर ॥ प्रवाहे सुंदर नीर कावेरीचे ॥ ८४ ॥ तीचीया वाग भागीं देवालय ×× ॥ रामलक्ष्मण सीता असती तिये ही सन्मुख हनुमंत वज्ञ देही ॥ श्रंथ ते ठायीं समिप्त आला ॥ ८४ ॥

प्रास्ताविक-पान २-गणेश शारदा सङ्गरु स्तवनानतरं - x एकात्र पर्यसा सादर कथा ।। श्रवणें भंगती दोषाच्या-चळथा ।। उपासना खंड मागें समाप्तता ।। पावलें तें चित्ता आणिलें तृह्यीं ।। २१ ॥ आतां उत्तरखंड कीडाकांड ॥ गजाननाचें परमगोड ॥

निरोपिजेल ×× ॥ ३२ ॥

गणेशगीता-७ अध्याय (७६-८२).

६४९ गणेश पुराण

भाघव स्वाभीकृत

व० ऋ७ १२०

अरा ९

ओठ्या

**लिखित** 

प्रति २ री अध्याय १--८४ पाने १-५०५, ग्रंथ ११०००

माहिती-ठो० ऋमांक ५४८ च्या प्रमाणेंच.

५५०. गो सार्वित्री टीका गंगाधरकृत

व० क्र॰ ७९

असा ३

ओव्या

लिखित

'पाने १-४

ग्रंथ २०

माहिती-पान ४ ×× च्यासोक्त कथिले तूह्या लागून ॥ प्रसंग कडून या शेष धर्मी ॥ १९॥ इति गंगाधर कता गो सावित्री टीका संपूर्णी ।।

५५१. जडभरतोपाख्यान साधव स्वासीकृत

व० क० १२३

अरा १०

ओव्या

**लिखित** 

द्वितीयांशे अध्याय .....वा } पाने १-२३ य्रंथ ११९

५५२. डांगवीपुराण

संजीवनकृत

व॰ ऋ० १६७

अरा १७

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली

त्रसंग १-३

पानें १-९४

ं अंथ १०२८

माहिती-भागवत प्राणांतर्गत- उवैशीने दुवीसमुनीचा उपहासकेला ह्मण्न त्यानी शाप दिल्या प्रमाणें ती दिवा अधिनी आणि रात्रौ सुंदर स्त्री होवून फिरत असतां डांगवी देशाचा राजा डांगवी यानें त्या अधिनीला घरुन रात्री उपभाग चेत असतां, नारदानें ती घोडी मागीतली. परंतु राजानें न दिल्या मुळें नारदानें श्रीकृष्णाकडे कळिवलें. तेव्हां कृष्णाज्ञी युद्द करण्याचा प्रसंग चेण्यादरोवर सुभद्रेच्या अभयपदानोंने धर्मराज त्या राजाचा कैवार घेतला. मोठे चुध्द झालें परंतु त्यांत विष्णुचक्त भीमाचीगदा, हनुमंत व भीम या औट वज्जाचा संयोग झाल्या वरोवर ती अधिनी दूप अप्तरा शापमुक्त झाली इ० कथा.

५५३. डांगवीवुराण 👑 संजीवनकृत

व० ऋ० १६८

अरा १७

ओठ्या

**लिखित** 

प्रति २ री प्रसंग १-३ पानें १०९ प्रंथ १०२८

भागवतांतर्भत

५५४. डांगवीपुराण संजी बन हत

व० ऋ० १६९

ं अरा १७

ओव्या

लिखित

व्रति ३ री प्रसंग १-३ पाने १-१०६ ग्रंथ १०२८

भागवतांतर्गत

# पुराण.

५५५. डांगवीपुराण

संजीवनकृत

व० ऋ० १७०

अरा १७

ओव्या

लिखित

प्रति ४ थी प्रसंग १-३ भागवतांतर्गत

पानें ६० ग्रंथ १०२८

५५६. डांगवीपुराण

ओव्या

संजीवनकृत

व० क० १७१

अरा १७ *छि*खित

प्रति ९ वी प्रसंग ३ रा पाने १-३० अंथ ४२**०** 

माहिती-पहिल्या पानावर पाने १-३१ असे दाखिछें आहे. परंतु ३१ वें पान नाही. प्रसंग अपूर्त.

भागवतांतर्गत.

५५७. तुळसीमाहातम्य

प्रतापरामकृत

व० क्र० ९१

अरा ४

आव्या

लिखित

प्रति १ ही,

अध्याय १-३

पानें १-९

य्रंथ १८४

माहिती-पद्मपुराणांतर्गत-तु० मा०

५५८. तुळसीमाहात्म्य

प्रतापरामकृत

व॰ क्र॰ ९२

अरा ४

ओव्या

`्श्रिखत<sub>े</sub>

प्रति २ से

अध्याय १

पानें १-८

अंथ ९०

माहिती-पद्मपुराणांतर्गत-तु० मा० अध्याय १ च असलातरी वरील हो ० ऋ० ५५७ तील ओन्या आहेत. ह्या दुन्सया 🔩 📜 प्रतीत आरंभी २० ओ० नाहीत.

५५९. तुळसीमाहात्म्य

अनाम

व० क० १७२

असा १७

ओव्या

छि बित

अपूर्त

पानें १-८ अंथ ९०

५६०. तुलाकावेरीमाहात्म्य

गोविंद्कविक्त

व० ऋ० ७२

ओव्या

प्रात १ ले।

पानें १-११४

अरा २

**लिंखित** 

अध्याय १-३०

, : अंथ ४००**०** 

माहिती-पान ११४-× × ॥ ऐसे दारुम्य कथी धर्मवम्यास ॥ काळ-- शक सत्राशें सत्तेचाळीस ॥ पार्थिव वर्ष कार्तिक मास ॥ प्रारंभदिवस शुध्दनवमी ॥ ४७ ॥ फाल्गुनी पौर्णमादिनीं ॥ उत्तरा नक्षत्र मिथुन लग्नीं ॥ गुरुवारीं वणिकरणीं ॥ हा ग्रंथ माध्यान्हीं पूर्ण जाला ॥ ४८ ॥ ····×× ।। कथो वृतांत गोविंदकवी ।। आग्नेयपुराणांतर्गतः

५६१. तुलाकाचेरीमाहातम्य

'गोविंद्कविकृत

व०:क०: ७२ अ

अरा २

ओव्या लिखित प्रति २ री अध्याय १-३० पाने १-१९५ प्रथ ४०००

माहिती —आग्नेय पुराणांतर्गत-वैंढकेलेले पुस्तक.

५६२. त्यागराज ध्यान माधवात्मज

(माधवकिंकरं,दास) कृत

 व० ऋ० १३१
 अरा १०

 ओव्या
 छिखित

 पाने १-८
 प्रथ ६०

माहिती-अागमोक्त.

५६३. त्यागेशमाहात्म्य माधवातमज (माधव (त्यागराज मा०) किंकर,दास) कृत

व ॰ क ॰ १२९ अरा १० । जिलित

अध्याय १-६ पाने १-३५ ग्रंथ ४०३

माहिती-पान १ ओ० '२-३४-प्रसंगानें द्वैताद्वैत ऐक्य-माव निरूपिला आहे. स्कांद पुराणांतर्गत.

५६४. त्यागेश्वर माधवात्मज (माधव-

आगमोक्त ध्यान किंकर,दास) कृत

ः विश्वार १३०; ः असा १०

ः , ओन्याः 🗼 🔑 🍻 । हिस्तितः

.... पाने १-१९ · · ं प्रेय १४०

५६५. दिवोदासचरित्र

माधवात्मज

(माधवर्किकर, दास)

वं० ऋ० १३३

अरा १०

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १-२२ (१-२१) पान १-७२ ग्रंथ २३ ४३

माहिती-काशी खडांतर्गेत-जरी अध्याय २२ दिसण्यांत आहेत, तरी १-२१च. अध्याय २०वा चुकीने २१ वा झाल्याने, २० वा हा० १ अध्याय कंमी झाल्याने कुछ अध्याय २१ च होतात.

मुखपत्रावर-तुळजा राजस्येदं पुस्तकम् अते जाणिवेळे आहे.

# ,५६६. धनुमासर्वाहात्म्य

गोविंद्काविकृत

व० ऋ० ७०

अरा २

ओव्या

लिखित

प्रति १ ली उत्तम-

< ? ·

अध्याय १–३०

अंथ १८००

#### ्माहिती-

प्रास्ताविक-पान ८० येणें परी कृष्ण भार्केंड्य ॥ दिधिपालास धर्मास स्वयं ॥ नोलिलें तेंचि मूत सदय ॥ वदता होय ं नैमिषवासियां ं॥ ५२ ॥ चोळदेशी कावेरी तीरी पंचनदक्षेत्रासमीप तेजापुरीचा राजा, चंद्रमौळीभक्त ्सक्छ गुणालंकत शर्भेद्र भूपतीच्या अज्ञा वरून, शक काळ-१७४८ व्यय संवत्सर मार्गशीर्ष वद्य पंचमीत

# पुराण.

, गोविंदकवीने धनुमीहात्म्य आरंभ करून पुष्यशुद्ध दश मीस समाप्त केलें॥ ओन्या ५३-६३ ॥ आग्नेयपुराणांतर्गत.

गोविंद् कविकृत ५६७. धनुर्मासमाहात्म्य अरा २

वं कि ७१

छिखित . ·ओव्या

पाने १-७९ प्रति २ री

ग्रंथ १८०० .अध्याय १-३०

माहिती-ठो० क्रमांक ५६६्च्या प्रमाणेंच आग्नेयपुराणांतर्गत

माधवस्वामीकृत

ं ५६८. ध्रुव चरित्र अरा १० व क क १२२

हिंखिन . ओठ्या

पानें ६० ग्रंथ २२ प्रथमांश अध्याय ९-१०

माहिती — विष्णुपुराणांतर्गत.

चिंतामाण कृत ५६९. ध्रुव चरित्र

अरा २० व० ऋ० ३४७ **बिखित** दिंखा

अंथ-80

अनाम ५७०. ध्रुवाख्यान

्र अरा १ -व० क्र० १

् लिखित**्** . अोव्या

पानें १-१३ श्रंथ २२२ ्र प्रति १ ली

५७१. बुबाख्यान

व० क्र० २

ओव्या

प्रति २ री

' अनास

असा ?

लिखित

पानें १-१२ श्रंथ २२२

५७२. नग्नार्थानुसंघान

वं का १२३

ओव्या

अध्याय १२ वा

माधवस्वामीकृत

अरा १०

**लिखित** 

पाने १-२८ ग्रंथ १४२

माहिती-विष्णुपुराण-नृतीयांशांतर्गत.

विषय संक्षेप—×× मैंत्रेया प्रति ×× ॥ पराश्वर ×× ॥ १॥ हाणे ब्रह्मचारी गृहस्थ ॥ वानप्रस्थ यती चौथा नेमस्त ॥ ह चारी आश्रम छोकी प्रख्यात ॥ पंचमाचे किंचित नाम नर्से ॥ २॥ जेणें गृहस्थाश्रम त्यिनछा ॥ वानप्रस्थ नाहींच केछा ॥ एका एकीं सन्यासी जाछा ॥ तो पापी बोछिजेछा मैंत्रेया नश्न ॥ ३॥ प्रतिदिनीकें कर्म विहित ॥ जो कां नर न करित ॥ तो ४ पतित ॥ नग्न भावार्थ त्यासहीं साजे ॥ ४ ॥ तसेच श्राद्धादि तर्पण न करणारे, पापंडी, इत्यादिकांचे दर्शन स्पर्शन संभापण इत्यादि घडल्यामें नग्न भावार्थीचा दोष घडतो—तिन्नवारणार्थ प्रायंश्रिक्त करावें.

उदाहरणार्थ कथा-सुघनु राजास पवित्र दिनीं पापांडांसी संमापण घडल्यानें स्वानादि योनी प्राप्त होवून, त्याची पतिव्रता स्त्री जी शैंड्या इने त्या नीच योनीगत आप-ल्या पतीला ते पातक स्मरण करूदिल्यानें त्या सर्व नीच योनींतून वैराग्यानें मुक्त होवृन मिथिला नगरी जनकाचा पुत्र झाला. शैंड्या काशी राजाची कन्या झाली. उभय-तांचा विवाह इ०. नप्नार्थीचा दोष फार वाईट इ०.

५७३. नरकवर्णन रघुनाथकृत
व० क० १३८ अरा ११
ओव्या लिखित
भागवतांतर्गत, पाने १-१० ग्रंथ २००
माहिती—

प्रास्ताविक-पान १९-जें जें पुसिछें नृप नायकें ॥ तें तें सांगीतछें शुकें ॥ ते सर्व हीं दीपांविके ॥ प्रति निरूपिछें रघुनाथें ॥ ४९ ॥ संस्कृत कठिण सणून प्राकृत ॥ ५० ॥

आधार-पूर्वी केले ग्रंथ वहुत ॥ तिया मानी मोनन कुतूहल हुने साहित्य कुतूहल ॥ चित्र रचने सहिता निवल ॥ ५१ ॥ प्रायश्चित कुतूहल ॥ श्रोतस्मार्तपरकेवल ॥ रचिलें प्रयोग, श्रोतानुष्टानकरावया ॥ ५२ ॥ जनाईन महोदय आधी ॥ आणि धर्मामृत महोदि रिचल्या ॥ जीर्ण निवंधी विद्यमान अर्थ शोधूनिया ॥ ५३ ॥ ग्रंथ काशी मोमांसा ॥ ४४ ५४ ॥

विषय-साहित्याचे कुतूहलीं ॥ पहिले राज वंशावळी ॥ मग वर्णिली नगर स्थळीं ॥ अंबा स्तुति तदनंतर ॥९९॥

राजवर्णन अति सुंदर ॥ मग चित्रं एक शत विंशोत्तर ॥ अन्यापदेश अनंतर बहु प्रकार राचियेले ॥ ५६ ॥ सोडून संस्कृत परिपाटी ॥ धरिली प्राकृताची घाटी ॥ लोकोप-कारासाठी ॥ गोवर्धनोद्धरण राचियेल ॥ ९७ ॥ मग-दीपांविकेच्या वचनें ।) प्राकृत स्त्रीधम कथनें ।। नरक-विषयविवेचनें ॥ केली भागवतोक्तें ॥ ९८ ॥ इत्यादि नंतर दीषांचा स्तवन ५९-६७ व संस्कृत श्लोक ३ ×× तीन पुरुषार्थ तीर्घे भूप ॥ जयेचे पुत्र कुलदीप दीपांविका यथार्थ रूप नाम हाणौनि शोभतसे ××६६॥

्द७४ नारदोंपाख्यान केशिराजदासकृत

व० ऋ० ५५

अरा २

ओव्या, पदें इ०

लिखित

पाने १-५

ग्रंथ ४३

माहिती-पान १ आधीं नमुं केशि राजा ॥ जो आदि अंतीं सहजा ×× ॥ १॥ पान ९ ×× ॥ कोशिराजाचा दास ॥ विन-

वितसे संतांस ॥ ×× ॥ ३८ ॥

५७५. नित्यश्राद्ध प्रकरण अनाम (कवि)

ৰি০ কৈ০ ৪

अरा १

ओव्या

पाने १०१--१०८

अंथ २००

माहिती-गरुड पुराणांतर्गत.

# पुराण,

५७६. नृसिंह पुराण गंगाधरकत

व ः क्र॰ ८२

अरा ३

ओव्या

अध्याय २३-२८

पाने ३८ प्रंथ ६००

माहिती-अध्याय २६ च्या पान ६ मध्ये, अवतारांतराच्या कथेच्या प्रारंभाच्या ओव्यां ३-४ अपूर्त आहेत. रामा-वतार वर्णन-वाल ते युद्धकांड.

.५७७. पंचनद् माहातम्य

गोविंद आणि

विरूपाक्षकृत

व० क्र० १५३

अरा १२ 🕠

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १-४२ व ४३ अपूर्त पाने १-१६० संय२००० आणि अध्याय ५२-५५ अपूर्त पानें १७०-१८८ प्रंथ४५०

माहिती-अध्याय ४३ पैकीं गोविंदरुत अध्याय१-१५ आणि विरूपाक्षकृत अध्याय १६ ते ४३, ५२-५५. अध्याय ४४-५१ नाहीत. पानं १६१-१६९ नाहीत. ब्रह्मकैवर्तातगत.

५७८. (पातिव्रताधर्म)

रघुनाथकृत

पतिव्रतोपारूयान

व० क्र० १३६

... ः अरा ११

्र ओव्या 🦥

े लिखित

प्रति १ ली पाने १-१० ग्रंथ १५०

माहिती-पान १ ×× ॥ समस्त जनांस उपकारक ॥ हा मनी करूनियां विनेक ॥ पाहोनियां पुराण क्ष्ठोक ॥ भाषा प्रवंघ करीनुसे ॥ ६ ॥ ठो० क्र०, ९७९ हीं, हा हीं एकच ग्रंथ.

५७५. पातित्रताधर्म

रघुनाथकृत

व० ऋ० १३७

अरा ११

ओग्या

**ब्हिंग्वित** 

प्रति २ सी

पार्ने १-८ ग्रंथ १९७

व० क्रमांक ५७८व ५७९ दोनी ही एकाच पोथीच्या प्रति.

५८०. पतिव्रताधर्म

अनाम (हरि कविकत)

व० क० १७९

अरा १७

श्लोक

**लिखित** 

प्रति १ ली

पाने १-१५ अंथ १८०

५८१. पातित्रताधर्म

हरि कविकृत

(महाजनोपनामक)

व० ऋ० १७४

अरा १७

श्लाक

**लिखित** 

प्रति २ री

पानें १-१६ यंथ१८५

माहिती-इति महाजनोपनामक हिर किव कृत पतिव्रता-धर्मः संपूर्णः ॥ पान-१९ ॥ ५८२. पतित्रतोपाख्यान

अनाम (हारिकाविकत)

वं क्र० १७६

अरा १७

ষ্ঠাক

ालिखित-

प्रति ३ री अपूर्व 📑

पानें १-२६ अंथ१८०

माहिती-ठो० क्रमांक ९८०-९८१-९८२ ही एकच पुस्तक नावगात्र भेद. कविचें नाव अंक ९८१ त दिलें आहे.

५८३. पतित्रतोपारुधान

एकेंद्रनृप

(तुळजभूपसुत) इत

व० क्र० १७३

अरा १७

सं को ; गद्य मराठी

**लिखित** 

पाने १-१८

म्रेथ १८१

माहिती-पान १ नांदी क्षो॰ ४४ तुळजेंद्रस्तुतं नित्य-मेकेंद्रनुतमाश्रये ॥ १ ॥ ४

प्रास्ताविक सर्वज्ञत्ळजेंद्रस्य तनुजेनैकभूभुजा॥ पातित्रत्याद्भवं धर्भ धरणीपालयोपिताम् ॥ सुखं कथायतुं साध्विधमी-ध्यायोनिरूप्यते ॥

पान १७ दीपांत्रातनय श्रीमत्तुळजेंद्र तनुभुवा ॥ असौपतिव्रता धर्माध्यायः साधुनिरूपितः ॥ ४६ ॥ इत्यादि-

समाप्ति-पान १८ इति श्रीमद्राजाधिराज तुळजमहाराज तनय एकराज विराचिते सकळनीति प्रपंचसार राजरंजन महादेवरचित पुराणे पतिवताध्यायः समाप्तः ५८४. पांडुरंगमाहात्म्य

गुरुदासकृत

व० क्र० ६७

अरा २

ओव्या

**डि**खित

अभंग इ०

पानें १-२४ मंथ ३६०

माहिती-पान २४ श्रीराम समर्थ भवभीम ।। जाणीनि परंपरा हे उत्तम ॥ वंदितां श्रीस्वामीचे पदपद्म ॥ पावलीं नाम गुरुदास ऐसें ॥ १०९ ॥ स्कांद व पाद्म पुराणांतर्गत.

# 

व० ऋ० १५४

अरा १६

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १-१२

पाने १-७४ छंथ १४८८

माहिती-प्रास्ताविक-पान ७२ ते ७४ ओव्या ७२ ते ८८ आणि श्लोक १-४ यांत काव्यकर्तृत्वांत निरहंकारता पूर्वक श्रोतृप्रार्थना ईश्वर प्रार्थना करितानां-×× ॥

गुरु-सद्घुरुमाथा वंद् आतां ॥ ८४ ॥ मोदिनीकर कुल-संभव ॥ रुक्मांगद पुत्र ज्ञानिवभव ॥ गंगाधराख्य अभिनव ॥ जया सद्भाव श्रीरामचंद्रीं ॥ ८९ ॥ श्री शिवरागंद्र योगिवर ॥ तदनुश्रहीदयासागर ॥ रुक्मसुत ह्मणती जयासि थोर ॥ लक्ष्मी नृशिंहपर सदा ॥ ८६ ॥ तयाचा श्रीअभयहस्त ॥ माझिया माथा सदा वर्तत ॥ ×× ॥ ८७॥ ×× ॥ जाणे भावो शेप ह्मणे ॥ ८८ ॥ स्कांद-उत्तरसंहितांतर्गत.

#### , ५८६. पुरुषिकयानिरूपण

#### माधवस्वामी

व॰ क्र० १२४

अरा १०

् आव्या

**डिखित** 

तृतीयांश अध्याय ६ वा

पानें १--२३ ग्रंथ ११९

विष्णुपुराणांतर्गत.

विषय-××काम्य, नित्य आणि निर्मित्तिक ॥ अशेष पुरुषाक्रिया सम्यक ॥ ×× और्व ह्मणे (सगरासी) मी सांगतों ××॥ २-४॥

### ५८७. भक्तविलास

#### विरूपाक्षकृत

#### (शिवभक्तमाहातम्य)

व० ऋ० १४२

अरा १२

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ छी उत्तम

अध्याय १-७९

पाने १-३०६

ग्रंथ ६०००

गाहिती-प्रास्ताविक-अध्याय १, चोळ मंडळपाळक सद्धणालंकत शरमेंद्राच्या आज्ञेकडून भक्तविलास ग्रंथ महाराष्ट्र भाषेनें विरूपाक्षकवीनें आरंभिला ॥ ओ० ८—१०॥

अध्याय २ कलिकाल प्रवलनाला तेव्हां—×× ॥ सर्वभूतीं मुनीश्वर जो दयाळ ॥ महासरळ हरदास नामा ॥ ४ ॥ त्याने व्यासाच्या प्रसादाने ॥ केले मक्तमाहात्स्य पुराण ॥ ४× ॥ ९ ॥

५८४. पांडुरंगमाहात्म्य गुरुदासकृत व० क्र० ६७ अरा २ ओव्या हिस्तित अभंग इ० पाने १-२४ ग्रंथ ३६०

माहिती-पान २४ श्रीराम समर्थ भवभीम ॥ जाणीनि परंपरा हे उत्तम ॥ वंदितां श्रीस्वामीचे पद्पद्म ॥ पावलीं नाम गुरुदास ऐसें ॥ १०९ ॥ स्कांद व पाद्म पुराणांतर्गत.

# ५८५. पांडुरंगमाहातम्य शेषकृत व० ऋ० १९४ अरा १६ ओव्या हिस्तित अध्याय १-१२ पांने १-७४ इंथ १४८८

माहिती-प्रास्ताविक-पान ७२ ते ७४ ओव्या ७२ ते ८८ आणि श्लोक १-४ यांत काव्यकर्तृत्वांत निरहंकारता पूर्वक स्रोतृप्रार्थना ईश्वर प्रार्थना करितानां-×× ॥

गुरु-सद्घुरुमाथा वंद् आतां ॥ ८४ ॥ मोदिनीकर कुछ संभव ॥ रुक्मांगद पुत्र ज्ञानिविभव ॥ गंगाधराख्य अभिनव ॥ जया सद्भाव श्रीरामचंद्री ॥ ८९ ॥ श्री शिवरागंद्र योगिवर ॥ तद्मुत्रहीद्यासागर ॥ रुक्मसुत ह्मणती जयासि थोर ॥ छक्षी नृसिंहपर सदा ॥ ८६ ॥ तयाचा श्रीअभयहस्त ॥ माझिया माथा सदा वर्तत ॥ ×× ॥ ८७ ॥ ×× ॥ जाणे भावो शेप ह्मणे ॥ ८८ ॥ स्कांद-उत्तरमंहितांतर्गत.

#### , ५८६. पुरुषिकयानिरूपण माधवस्वामी

व॰ ऋ० १२४

अरा १०

ओव्या

**ब्हिं**खित

तृतीयांश अध्याय ६ वा

पानें १-२३ ग्रंथ ११५

विष्णुपुराणांतर्गत.

विषय-××काम्य, नित्य आणि निर्मित्तक ॥ अशेष पुरुषाक्रीया सम्यक ॥ ×× और्व ह्मणे (सगरासी) मी सांगतों ××॥ 3-8 11

### ५८७. भक्तविलास

#### विरूपाक्षकृत

#### (शिवभक्तमाहातम्य)ू

व० ऋ० १४२

अरा १२

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ छी उत्तम

अध्याय १-७९

पाने १-३०६

ग्रंथ ६०००

गाहिती-प्रास्ताविक-अध्याय १, चोळ मंडळपाळक सद्धणालंकत शरमेंद्राच्या आज्ञेकडून भक्तविलास यंथ महाराष्ट्र भाषेनें विरूपाक्षकवीनें आरंभिन्ना ॥ ओ० ८-१० ॥

अध्याय २ कलिकाल प्रवलजाला तेव्हां-×× ॥ सर्वेभूतीं मुनीश्वर जो दयाळ ॥ महासरळ हरदास नामा ॥ ४ ॥ त्यानें न्यासाच्या प्रसादानें ॥ केलें भक्तमाहात्स्य पुराण 11 ×× 11 9 11 /

अध्याय ७९ ओव्या ४६-९२ यांतही शरभनृषाच्या
गृणवर्णनांन-त्यानीं काशी यात्रादि व शिवालय स्थापन
इत्यादि केल्यांचे वर्णन आहे ×× त्या शरमेंद्राच्या
आहेनें ॥ हे पुगण रचिलें मोवेनें ॥ शिवदासानें शिव
प्रीत्यर्थ ॥ ९२ ॥ ×× ॥ विनवी ×× ॥ ××
विरुपासकवी ॥ ९३ ॥

पान २०५-ज्या माय वाप ह्मणती जन साच छोकीं ॥
तो भूप हाचि शरभेंद्र भटाविटोकी ॥
विद्यासमस्त पदवी आणि पोषणातें ॥
तेमें करी ह्मणुनि वानिति तेचि नातें ॥ १॥

ज्याची कीर्ति विशाला नव नविद्याकलानियाशाला ॥
कल्पाने शरभेंद्र घणीस्वजनाची पुरवितो समस्त घणी ॥ २ ॥
काल-शक १७४९ ॥ शालिवाहनाचे जाणिजे पावन ॥
व्यथ संवत्सर कार्तिक पक्ष कृष्ण ॥ अष्टमीत जाण
आरंभिलें तें ॥ ११॥

लेखक-तच्छालेतिल वालक नामें महदेव राव महदीक ॥
भक्त विलास तयानें लिहिला पाहोत संत करुणेनें ॥ ३ ॥
पूर्णाक्षमानिकलावर गणित शकीं सर्वधारि शुभवर्षी ॥
आपाद शुक्क पटी लिहिलासे यंथ पूर्ण वहु हर्षी ॥ १ ॥
स्कांदपुराणांतर्गत.

हे पुस्तक आणि ठोकंळ ऋ०ः ६१६ िशवभक्तमाहात्म्य दोनी हीं एकच ग्रंथ. नार्वे भिन्न आहेत.

## पुराण,

#### ५८८/ मत्स्यषुराण

#### विरूपाक्षकृत

व**े कर १४८** - अरा १३

ओव्या

प्रति १ ली अध्याय १-२६ पाने १ ८७ ग्रंथ ९००

माहिती-प्रास्ताविक-पान ८६ श्लाक-.

बहुता प्रकारें जनालागि जेणें।।

महराज नीती कळाया जयानें ॥

महामत्स्य पुराण यांच्याटीकेला ॥

तुळोजि-स्वयें करवी सौंख्यतेला ॥ २८ ॥

वंशादि-गोदातीर पित्र दक्षिण दिश प्रांती मदावैखरी

ः प्रार्थूनी मग गौतुमे झडकरी श्रीतिनकादोखरी ॥

ं नेही सागर संगमा उभवतां तीरी नियेच्या पहा ॥

्विद्वानमुद्गल राज नांदत असें त्या गामिचा भट हा

11 39 11

जेणें राजवटा बहुत सुभटा नीती महा चोखटया ॥ जाणाचा विरुपाक्षनाम कविने मन्हाष्ट्रिया चोखटा ॥ वाक् याचा प्रति राब्द शोधुनि महा श्रीमात्स्यपौराणिची ॥ टोका-राजविद्यासघर्म सुगमी केली असे श्रंथिची ॥३०॥

#### ५८९. मत्स्यपुराण

विरूपाक्षकृत

व० ऋ० १४९

अरा १३

ओव्या

**लिवित** 

ं प्रति २ री अध्याय १ – २६

पाने १-५१ में प्रेथ ८७६

माहिती-क्रमांक १४८ च्या प्रमाणेचं. पण त्यांतला श्लोक २०वा नाहीं, तर यांत हा श्लोक आहे.

माता गोमित बोलती सुजिन [ते] मल्हारी जयाचा पिता ॥ अर्ज्जे भक्षि तुळोजिराजप्रभुची सौख्यें सदा नांदतां॥ त्याचा वाग्यीत जल्पतां सजिनतो ......॥

## ५९०. मदाळसोपाख्यान साधवात्मज (साधवकिंकर-दास)

व॰ ऋ० १३४ अरा १०

ओज्या लिखित

अध्गाय १-९ पार्ने १-७५ ग्रंथ १०००

माहिती—पान ७५ भाष्य बिवरण विमळ ॥ भामतीकल्पतरु परिमळ॥ तेथील सारांश केवल ॥ येथें सकळ संग्रहिला असे ॥ १७ ॥ ×× ॥ म्यां रिक्त हस्तें न ध्यावी भेटि नेणो कल्याण राम या साठीं॥ हे अद्वेत रत्नाची पेटी ॥ आणाविली भेटी द्याळुवें॥ ११९॥ मार्कंडियपुराणांतर्गत.

## ५९१. महारीमाहात्म्य गंगाधरकृत

व॰ क्र० ७७ अ अरा ३

ओव्या लिखित

अध्याय १-२२ पानें १-३२ प्रंथ १२५०

माहिती-बह्मांडपुराण-क्षेत्रखंडांतर्गत,

## पुराण,

#### ५९२: मह्रारीमाहात्म्य 🕺 🔭 माधवस्वामीकृत

व० ऋ० ११६ अ

थरा ७

ओव्या '

**लिखित** 

उत्तम प्रति १ छी

अध्याय १-२२

पानें १-४५

म्रंथ ११००

माहिती-काळ व स्थळ-पान ४५-x ॥ शके १६१९॥ ्रपावला तें ग्रंथ समाप्तीस ॥ इश्वरसंदर्सर फाल्गुनी पूर्णिमेस ॥ आरंभकेला ॥२५॥ उपरि सप्तमी मंगळवारीं ॥ कावेरीतीर त्रिवंदूरीं ॥ घटिकादहा प्रमितभारी ॥ जाहला दिवसां ॥ २६ ॥ तेव्हां माहात्म्य संपविलें ॥ ×× ॥ माधव विनवी करकमळें ॥ 🗴 २०॥

समाप्ति-नवदातत्रयोददा ओव्या ॥ समूळ प्रंथ प्रत्यया आणावया ॥ एकादश मार्गे गणावया ॥ त्रियांपेंशी ताळतुटे 11 76 11

ब्रह्मांडपुराणे क्षेत्रखंडांतर्गत.

#### ५९३. महारीमाहात्म्य

माधवस्वामीकृत

व० क्र० ११७

अरा ७

ओव्या

लिखित '

प्रति २ री

अध्याय १-२२

पानें १-३९

ं मेथ ११००

माहिती-वरील टो॰ ऋगांक ५९२ च्या प्रमाणेंच. ब्रह्मांडपुराणे क्षेत्रखंडांतर्यत.

५९४. महारीमाहात्म्य माधवस्वामीकृत

व० ऋ० ११८

अरा ७

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री

अध्याय १-२२

पानें १-४७

अँथ ११००

माहिती-टो० क्र० ५९२ च्या प्रमाणेंच. ब्रह्मांडपुराण क्षेत्र खंडांतर्गत.

, ५९५. माघमाहातम्य

विरूपाक्षकुल

व० क० १४६

अरा १४

ओव्या

**लिवित** 

प्रति १ ली

अध्याय १-३०

पाने १-१९५

अंथ ४०००

माहिती-पान १९४-ज्ञालिवाहन ज्ञक १७४८ न्यय संवत्सर गावळण ६ स अंथ पूर्ण. परमधार्भिक तंजपुरीं राज्य कर्ता शरभेंद्र नृपाच्या आज्ञेने विरूपाक्षें हा प्रंथ रान्निला (ओ० ४९-५४).

पदापुराणांतर्गत.

५९६, माघमहात्म्य

विरूपाक्षकृत

व० क्र० १४७

अरा १४

## षुराण,

ओन्या

**लिखित** 

प्रति २ री

अध्याय १--३०

पानें १-१८५

ग्रंथ ३९००

माहितो—पद्मपुराणांतर्गत—अध्याय ९ वा अपूर्त. पुस्तक जीर्ण आहे. बाकी माहितों ठो० ऋ० ५९९ च्या प्रमाणेंच.

## ५९७. मूर्खपुराण

मुक्तीश्वरकृत

व० क्र० १३५

अरा १०

ओव्या

**लिखित** 

पाने १-१९

यंथ १०२

मुखपत्रावर—मूर्ल पुराणे नृतिंह सरस्वती मुक्तेश्वर संवादे मुक्तेश्वरकृत मूर्खलक्षण. पान १९-एकदात तेरातरी ओव्या ॥ कथिल्या मुक्तेश्वरें ते जाणोनिया ॥ ×× ॥

५९८. राजवंशावळी

माधवस्वामीकृत

व० क्र० १२७

अरा १०

ओञ्या

लिखित

चतुर्थोश

अध्याय १९-वा

पाने १-२२

श्रंथ १०५

माहिती — विष्णुपुराणांतर्गत.

#### पुराण:

५९९. विवायक माहात्म्य माधवात्मज

(माधयकिकर-दास) कृत

व० ऋ० १२८

अरा १०

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १--९ अपूर्त पाने ४२ ग्रंथ ६४०

माहिती-अध्याय ४ था अपूर्त-स्कांद पुराणांतर्गत.

६००-६०५. विष्णुपुराण माधवस्वामीकृत

व० ऋ०. ९९-१०४ , अरा ५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली उत्तम

अंश १−्६

अध्याय ८७

पाने ३९४ ग्रंथ११२८०

. वयाज-⊸

६००, वि० पु० अंश १ छा

व० ऋ० ९९

अरा ५

अध्याय १-२०

पाने १-९५ } ९६

अनुक्रमाणिका

**ग्रंथ २८००** 

माहिती-विषय-प्रथमांश-सृष्टीस विष्णु उपादान कारण.

मृतीमूर्त लक्षण.

चित्रे--मुखपत्रावर नृसिंहावतार वं प्रल्हाद पट्टामिपेक, हीं सुंदर चित्रं आहेत.

लेखन--काल-पान ९४-शक १७४९ सर्वेजित् चैत्र शुद्ध पंचमी भानुवार सरस ॥ रामस्वामी मोहिते यांचा विष्णु पुराण प्रथमांश ॥ पोवार विटोबा लेखनास पै केलें ॥ १॥ विष्णु पुराण अंश १ अध्याय २०, श्लोक ७, ओव्या २१०४, पाने ९६.

#### ६०१. वि० पु० अंश २ रा

व० क्र० १०० अरा ५
अध्याय १-१२ पाने १-५२ | ५३
अनुक्रमणिका पाने १

माहिती-द्वितीयांश-विषय भूगोंळ कथन, सर्व जग विष्णुमय.

चित्रे-मुखपत्रावर गंगावतरण व जडभरत सौवीर हीं मुंदर चित्रें आहेत.

विष्णु पुराण द्वितीयांश अध्याय १२ को० ३, ओव्या ११८७, पानें ५३;

छेखन-पान ५१-१७४९ शक सर्वनित् चैत्र वद्य पंचमी सोमवार देख ॥ रामस्वामी मोहिते यांचा विष्णु पुराण द्वितीयांश सम्यक ॥ कानडा कृष्णस्वामी नामक ॥ संपन्विता जाला ॥

#### ६०२. वि॰ पु॰ अंश ३ रा

व० क० १०१

असा द

अध्याय **१-१२** अनुक्रमणिका

पानें ५३ ) ५४

अंथ १५००

माहिती--तृतीयांश-विषय-विष्णु आराधन व नित्यकर्म विधान निरूपणः

अध्याय १२ क्ष्ठो० ३ ओव्या ११३० पाने ५४.

वित्रें-मुखपत्रावर सूर्या पासून याज्ञवलक्य ऋषीस यर्जुवेद प्राप्ति व यम सभा, ही सुंदर चित्रें आहेत.

लेखन-पान ५३-शक १७४९ चा सर्वनित् वैशाख गुद्ध सप्तमी सोमवारी साचा ॥ रामस्वामी मोहिते यांचा विष्णु पुराण तृतीयांशाचा ॥ मुद्दी भुनंगाचार्यं बरव्यापरीचा लेखन केला ॥ १ ॥

#### ६०३. वि॰ पु॰ अशं ४ था

व० ऋ० १०२

अरा ५

अध्याय १-१६ अनुक्रमणिका पानें ६८ है ६९

य्रंथ १८००

माहिती-विषय-चतुर्थीश सुर्यचंद्रवंश कथन व वसुदेव जनन निरूपण.

चित्रें -मुखपत्रावर सीतोत्पत्ति व इंद्रपटाभिषेक, ही सुंदर चित्रें आहेतें

छेखन-पान६७, शक सत्राशें एकुणपत्र ॥ सर्विनत वैशाख वद्य दशमी रिववार संपन्न ॥ रामस्वामी मोहिते यांचा विष्णु पुराण चतुथांश सर्वशोभन ॥ टोणपा कृष्णस्वामी छेखक.

अध्याय १६ स्ठोक २२, ओव्या १४६२, पार्ने ६९.

#### ६०४. वि० पुर अंश ५ वा

व० क्र० १०३ अरा ९
अध्याय १-२० पानें १-८९ है-८६
अनुक्रमणिका पाने १

माहिती—पंचमांश-विषय-कृष्णास सांदीपन बोध व भागवत निरूपण.

वित्रें-मुखपत्रावर ऋष्णजनन व पारिजातहरण, ही सुंदर चित्रें आहेत.

लेखन-पान ८४-शक १७४९ वरव्यापारी ॥ सर्वजित् ज्येष्ट शुद्ध द्वादशी बुववारी ॥ रामस्वामी मोहिते यांचा विष्णु पुराण पंचमांश मारी ॥ कानडा पेत्तारसामीनं लिहिजेला ॥ १ ॥ अध्याय २० श्लोक २ ओव्या १८७७ पानं ८६

#### ६०५. वि॰ पु॰ अंश ६ वा

त का १०४ असा ९ अध्याय १-७ पाने १-३६ ग्रंथ १००० माहिती-विषय-पटांश, कलियुग आचार व प्रलयलक्षण ानेरूपण.

चित्रें-मुखपत्रावर ठ्यास व ऋषी संवाद आणि केशिध्वज खांडिक्य जनक संवाद, हीं सुंदर चित्रें आहेत.

समाप्ति-पान ३५ ×× ॥

इतुर्केनि जालें विष्णुपुराण ॥ ते सहा अंश ही मनें करून माधवें श्रीरामचरणार्पण ॥ केले जन्म मरण निवारक

11 09 11

अध्याय ७ श्लोक १, ओन्या ६५१, पानें ३६

विष्ण पराणी एकून अंदा ६ अध्याय ८७ स्ठोक ३९ प्रति र ही अविया ८४११ पाने ३९४.

६०६-६११. विष्णु पुराण माधवस्वामीकृत

व० ऋ० १०५-११०

अरा ६

ओव्या

प्रति २ री

अंश १-६

े अध्याय ८७

पाने ४५३

ग्रंथ १०,७१५

त्रयाज-

६०६. वि० पु॰ अंश १ ला

व० क० २०९

अरा ६

अध्याय १-२०

पाने १०६

ग्नंथ २६००

| ६०७. वि॰ पु॰ अंश २ रा      |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| वं कि कि १०६               | अरा ्                                 |
| अध्याय १-१२                | पाने १६६                              |
| अंथ <b>१</b> ९४०           | • ,                                   |
| ६०८. वि॰ पु॰ अंश ३ रा      | ţ                                     |
| व० ऋ० १०७                  | अरा ६                                 |
| अध्याय १-१२                | पाने १-५९                             |
| <b>यंथ</b> १४५०            | ٠,٠                                   |
| ६०९. वि० पु० अंश ४ था      |                                       |
| वृ० ऋ० १०८                 | अरा ६ ू                               |
| त्अध्याय १-१६              | , पार्ने १-८३                         |
| य्रंथ <b>१</b> ९० <b>०</b> |                                       |
| ६१०. वि॰ पु० अंश ५ वा      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| व् क्र॰ १०९                | अरा ६                                 |
| अध्याय १-२०                | पाने १-१०४                            |
| म्रंथ २४००                 |                                       |
| ६११. वि० पु॰ अंश ६ वा      | · )                                   |
| व० ऋ० ११०                  | . ं भरा <b>ई</b>                      |
| अध्याय १-७                 | पाने १-३९                             |
| <sup>ु</sup> ग्रंथ ८२५     | and something                         |
|                            |                                       |

६१२-६१७. विष्णु पुराण माधवस्वामीकत

व० क० १११-११६

अरा ७

ओन्या

ि**खे**बित

प्राते ३ री

अंश १-६

अध्याय ८७

पानें २८३

श्य १०७१९

वयान-

६१२. वि॰ पुं॰ अंश रहा

वक० १११

अरा ७

अध्याय १-२०

पानें ६८

अंथ २६००

६१३. वि० पु० अंश २ रा

व० ऋ० ११२

भरा ७

अध्याय १-१२

ंपानें १-४०

अंथ १९४०

६१४. वि॰ पु॰ अंश ३ रा

वि कि ११३

अरा ७

अध्याय १-१२

पाने १-86

मध् १४५०

#### ६१५. वि॰ पु॰ अंश ४था

व० क० ११४

अरा ७

अध्याय १-१६

पार्ने १-५३

मंथ १९००

६१६. वि० पु० अंश ५वा

अरा ७

व० क० ११९

अध्याय १--२०

पानें १-६१

श्रंथ २४००

**६१७.** वि० पु० अंश ६ वा

अरा ७

अध्याय १--७

वं ऋ० ११६

पार्ने १--२१

प्रंथ ८२५

६१८. वे(ये)ळूर शिवालयमाहातम्य कोनेर नरसिंहकृत

व० ऋ० ६६

अरा २

ओव्या

**छि**खित

अध्याय १–२०

पार्ने १२०

श्रंथ १९००

114 777

माहिती-सिंह्याद्रीखंडे स्कान्दे-

प्रास्ताविक-(अध्याय १ पान २, व) अध्याय २० पान ७

कथासंदर्भ- ॥ ×× हे कथा स्वर्गीचें रत्न तें आहे-

क्षिती ॥ येळूरायचेनि प्रसार्दे ॥ ७९ ॥

स्कंद सांगे मुंगीसी ॥ ते चि कथा वैशंपायन जनमेजयासी सूत सांगे शौनकादिकांसि ॥ उमेसी सांगे सदाशिव ॥ ८०॥ ब्रह्मा सांगे नारदातें ॥ इ०॥

समाप्ति—अ॰ २०, पान ८-इति श्रीस्कंद पुराणे सिंहाद्री-खंडे शिवालय माहात्म्ये कोनेर नरसिंह श्रंथ कृत-××॥

#### ६१९. वैशाख माहात्म्य

## गोविंद्कविकृत

व० ऋ० ६८

अरा २

ओव्या

लिखित् .

प्रति १ छी

अध्याय १-३०

पानें १-९१

संय १८००

माहिती-स्कांदे-

माहिती-ठो० ऋगांक ६२० तील प्रमाणेंच.

सूची-अध्याय ८-१९ मध्यें या प्रतीच्या वे पुढील व० क्रमांक ६९ प्रतीच्या ज्या चुकी मुकी झाल्या त्या नीट केल्या आहेत-भेद केळण्या करितां त्यांतील ओव्या संख्याक्रम तसाच देविला आहे.

#### ६२०. वैशाख माहात्म्य

गोविंद्काविकृत

व॰ क्र० ६९

अरा २

ओव्या

लिखित

प्रति २ री उत्तम

अध्याय १-३०

पानं १-९४

भ्रंथ १८००

#### ' पुराण.

माहिती—प्रास्ताविक—पान ९३ जे श्रुतदेवें कथिछें जनका ॥ नारदें अंवरीषा पुण्य श्लोकी ॥ सूतें नैमिषीशौनका- दिकां ॥ ते श्रोते लोकां म्या कथिछें ॥ ६३ ॥ रम्य चोळदेशाभीतरी ॥ कविरीचे दक्षिण तीरी ॥ पंचनदक्षेत्राचे शेजारी ॥ तंजापुरी प्रसिद्ध असें ॥ ६४ ॥ त्या पुरीत जोनांदें ×× शरमेंद्र राजषीं ॥ त्याचे वर्णन ॥ ६५ ॥ शक १७४९ ×× ॥ ज्याला घडले गंगास्नान ॥ ज्याचे कुल्धन चंद्रमैशिळ ॥ ६६ ॥ २× ॥ शांत दांत दाता प्रियवचनी ॥ × ६७ ॥ ६८ ॥ अशा राजषीचा मी आश्रित ॥ तेणें मज निरोपिलेंहित ॥ जे कीं हा प्रेथ करी प्राकृत ॥ यथा संस्कृत मणवुनी ॥ ७२ ॥

काल-माथावंदूनि तदाज्ञेसी ॥ सर्वेजिद्धर्षी कार्तिकमासी ॥
गुरुवारी पंचमी दिवसी ॥ नेला पूर्णतेसी हा अथ
॥ ७३ ॥ प्राथी या परी गोविंद्कवी ॥ ७४ ॥
स्कांदांतर्गतः

## ६२१. शिवकीर्तिग्रंथ

मयूरपंत कृत

व० ऋ० ९७

असा ४

आर्या

लिखित

अध्याय ५

पाने १९ अंथ ४००

पान १ ×× श्रीब्रह्मोत्त्रखंडी श्रीशिवमाहात्म्य वर्णिलें आहे ॥ यश शिवभक्ताचे हीं ज्याला न व्यासमुनी तुला पाहे ॥ २ ॥ ×× ॥ ३ ॥ कलावती चरित्र वर्णन.

पान ९ या शिवकीर्तियंशी आयी द्वादशशता उपरि वारा ॥ रामात्मजें मयूरें विहिल्या निज तापपाप परिहारा ॥ ८३ ॥ इति श्रीशिवकीर्ति यंथ समाप्त ॥

#### ६२२ शिवभक्तमाहात्म्ये विरूपाक्षकत

व० क्र० १४३

अरा १३

ओव्या

लिखित

न्रति २ री

अध्याय १-७९

पानें १-१५७

श्रंथ ६०००

पहिलें व रोवटी पानें जीर्ण आहेत.

माहिती-ठों ० ऋ० ५८७ च्या प्रमाणेंच.

(प्रति १ ली ठो० ऋ० ५८७ पहा)

## ६२३ शिवभक्तमाहात्म्यादिवर्णन मयूरकविकृत

व० क० ९८

अरा ४

आर्या

**लिखित** 

अध्याय १-१९

पानें ३४ त्रंथ १६००

माहिती-बह्योत्तर खंडांतर्गत.

पान ३४-इत्यव्याय ( आर्या ? ) १०१२ संपूर्ण ॥ संवत् १८७८ शक १७४४ माद्रपंदशुक्रपक्षेपुणो वया ? भौगवासरे ॥ श्रीराम ॥

| ६२४. शिवलीलामृत               | श्रीघरकृत         |
|-------------------------------|-------------------|
| व० ऋ० १९९                     | अरा १६            |
| ओव्या                         | <b>लिखित</b>      |
| प्रति १ ली                    | अध्याय १-१३       |
| पानें १२९                     | त्रेय ३६००        |
| स्कांदपुराणे ब्रह्मोत्तरखंडे. | •                 |
| ६२५. शिवलीलामृत               | श्रीधरस्त         |
| वञ्चा १६६                     | अरा १६            |
| ओव्या                         | <b></b> िखित      |
| प्रति २ री                    | ें अध्याय ४ था    |
| पानें ३-८                     | ग्रंथ १४०         |
| ६२६. शिवलीलामृत               | श्रीधरकृत         |
| व॰ ऋ० १६६                     | अरा १६            |
| ओव्या                         | , लिखित           |
| अध्याय ४ था                   | अपूर्त            |
| पानें १-४                     | मेथ ८०            |
| ६२७. शिवलीलामृत               | श्रीधरकृत         |
| व॰ क्र॰ १९६                   | अरा १६            |
| ओव्या                         | ं हिंखित          |
| अध्याय 🕻 हा                   | पान १-६ ग्रंथ २०० |
|                               |                   |

६२८. शिवलीलामृत

व० ऋ० १९७

ओग्या

अध्याय १ ला अपूर्त

६२९. शिवलीलामृत

व॰ क्र॰ १९८

ओन्या

अध्याय १२ वा अपूर्त

६३०. शिवलीलामृत

व० क्र० १९९

ओव्या .

अध्याव २ रा

६३१. शिवलीलामृत

व० क्र० १६०

ओव्या

अध्याय २ रा

६३२. शिवलीलामृत

वं० ऋ० १६१

ओव्या 🕝

अध्याय २ रा

श्रीधरकृत .

अरा १६

लिखित

पाने १-९ ग्रंथ १८०

श्रीधरकृत

अरा १६.

**लिखित** 

पानें १-८ ग्रंथ २२०

श्रीधरकृत

अंरा १६.-

छिखित ...

पानें १-१४ अंथ २२०

श्रीधरकृत-

अरा १६ "

**ब्हिलित** 

पानें १-२० ग्रंथ २२०

श्रीधरकत

अरा १ई

ं छिखित ं

पानें १-१६ ग्रंथ २२०

मुखपत्रावर शिवलिंग हरिण व विगान हीं त्रित्रें आहेत.

६३३. शिवलीलामृत

व० ऋ० १६२

ओव्या

अध्याय २ रा

श्रीघरकत

अरा १६

**लिखित** 

पाने १९ अंथ २२०

६३४. शिवलीलासृत

व० क० १६३

ओठ्या

अध्याय २ रा

श्रीधरकृत

अरा १६

**लिखित** 

पाने १६ श्रंथ २२०

६३५. शिवलीलामृत

व० ऋ० १६४

ओव्या

अध्याय २ रा

श्रीधरकृत

अरा १६

**बिखित** 

पानें १-१८ अंथ २२०

६३६. श्रावणमाहातम्य

व० ऋ० १८४

ओव्या

प्रति १ छी उत्तम,

पाने १-७९

विरुपाक्षकृत

अरा १४

**लि**षित

अध्याय १-२५

श्रंथ १७००

माहिती--अध्याय १ पान २ चोळमंडलपालक सर्व गुणो-पते शरभेंद्रनृपाच्या आज्ञेने.... ....

## पुराण,

शालिवाहन शक १७४९ व्यय संवत्सर श्रावण प्रति-पदेस अंथारंभ—स्कान्दांतर्गत

| ६३७. श्रावणसाहात्म्य | विरुपाक्षकृत     |
|----------------------|------------------|
| व० क्र० १४९<br>ओव्या | अरा १४<br>चिंखित |
| प्रति २ री           | अध्याय १२५       |
| पाने १-८७            | ग्रंथ १६९०       |

माहिती--क्रमांक ६३६ च्या प्रमाणेंच. स्कान्दांतर्गत.

| ६३८. श्रीरंगनाथमाहिमा | गंगाधरकृत   |
|-----------------------|-------------|
| व० ऋ०ं ८०             | अरा ३       |
| ओव्या                 | िर्शिखत     |
| प्रति १ ली            | अध्याय १-१० |
| पानें १-३३            | ग्रंथ ६७०   |
| बह्मांडपुराणांतर्गत.  |             |

| ६३९. श्रीरंगनाथमहिमा | गंगाधरकृत     |
|----------------------|---------------|
| व <b>॰</b> क्र॰ ८१   | . अरा ३       |
| ओव्या                | <b>छि</b> खित |
| प्रति २ री           | अध्याय १-१०   |
| पाने १-३२            | त्रंथ ६७०     |

ब्रह्मांडपुराणांतर्गतः

माधवस्वामीकृत

अरा १०

**लिखित** 

अध्याय ५ वा

म्रंथ १५०

गंगाधरकृत

अरा ३

लिखित

अध्याय १-१३

ग्रंथ १०४०

ञ्रंथ ५००

अध्याय १-२०

# प्राण

| <b>3</b>              |
|-----------------------|
| ६४०. सगरपुत्रोपाख्यान |
| व० ऋ० १२६             |
| ओव्या                 |
| चतुर्थाश              |
| पार्ने १-३०           |
| विष्णपराणांतगत.       |

# विष्णुपुराणातगते. ६४१. सूतसंहिता

व० ऋ० ८३-८४:

शिवमाहात्म्यखंड,

पानें १-३८

ज्ञानयोगखंड,

ओव्याः

व० ऋ० ८९ ओन्या

स्कांदपुराणांतर्गतः

यज्ञवैभव खंड पाने १-५

पाने १-१७ स्कांद्रबुराणांतर्गत-६४२. सूतसंहिता

गंगाधरकृत अरा ३

**लिखित** 

अध्याय १-२

| ६४३. स्तसीहता                            | गगाधरकृत                    |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| व० ऋ० ८६                                 | अरा ३                       |
| ओव्या                                    | <b>छि</b> खित               |
| गुक्तिःखंड                               | अध्याय १-९                  |
| पानं १-१०                                | ऋंथ १८०                     |
| ६४४. हनुमंतगरङोपाख्यान                   | नामापाठकुकृत                |
| व० क० ८९                                 | अरा ४                       |
| ओव्या                                    | <i>छि</i> ग्वित             |
| मति १ छी                                 | पानं १-३७                   |
| भ्रंथ ४२२                                |                             |
| ६४५. हत्मंतगरुडोपाख्यान                  | नामाषाटकुकृत                |
| व॰ क ९०                                  | ं अरा ४                     |
| ओव्यां                                   | व्हिंखित .                  |
| प्रति २ री                               | पानें १-१४ ग्रंथ२८६         |
| ६४६. हरिभक्ति सुघादय                     | गंगाधरमेदिनी                |
|                                          | (स्क्मनंद्न) कृत            |
| व० ऋ० ७६                                 | अरा ३                       |
| ओञ्या                                    | <b>छि</b> खित               |
| प्रति १ ही उत्तम, अध्याय<br>अनुक्रमाणिका | १-१८ पार्ने १-४९<br>पान १-२ |
| य्यं २०००                                | • ,                         |

मुखपत्रावर—ध्रुव, प्रल्हाद, लक्ष्मीनारायण; ब्रह्मदेव, शांनक, नारद, शुक, पिरिक्षिति, ही मुंदर चित्रें आहेत. पान १, मंगल नमनांत, आराध्यदेवत श्रीराम व श्री लक्ष्मीनृसिंह, व मार्तीं स्मेरवास हीं नमन आहें—

पान ४८ ×× ।। श्रोते हो ऐका सावधान ॥ हा हरिभक्ति सुधोदय पावन ॥ माजि नारद श्रोनक वचन ॥
तथैव मुळक्षण ॥ मार्कंडियोक्त ॥ ११३ ॥ वैष्णवाश्वथ तुळसी ॥ माहात्म्यादि पुण्यराशि ॥ कथा ××
निरोपिकें ॥ ×× ॥ ११४ ॥ ×× ॥
रुक्मसुत गंगाधर हाणे ॥ ११७ ॥ ग्रंथ संख्या १६०१
ओव्या १२७५ ; स्ठोक ९ ॥
स्वस्ति श्रीनृपद्याळिवाहन शके १७४२ विक्रमसंवत्सर
पुष्य शुद्ध प्रतिपदा शुक्तवारीं हरिमिक्त सुधोदय ग्रंथ
संपूर्ण झाला असे ॥
राज श्री सदाशिवराव मोहिते यांचे पुत्र ॥ केशवराव

६४७. हरिमक्तिसुघोदय गंगाधर (मेदिनी रुक्मनंदन) इत

> व ॰ क ॰ ७ अरा ३ ओव्या स्थिति प्रति २ री अध्याय १:१८ पाने १-७७) अनुक्रमणिका पाने १-३ )

> > . अंथ २०००

स्वामी जगी पवित्र ॥ त्यांचा हा श्रंथ ॥ ×× ॥ १ ॥

माहिती-टो॰ क्रमांक ४४६ तील ममाणेच. स्वस्ति श्री नृप शालिवाहन शक १८०६ तारुणनाम

| संवत्सर माघशृद्ध पंचमी सौम्यवारी ह<br>ग्रंथ लिहून संपूर्ण झाला असे ॥ | हिंसिक सुधोदय |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ६४८. अनंतचतुर्दशीव्रतपूजीचापन                                        | अनाम          |
| व॰ क्र॰ ४१                                                           | अरा १         |
| <b>ग</b> द्य                                                         | <b>लिखित</b>  |
| पाने १-९                                                             | ग्रंथ १७३     |
| माहिती—हेमाद्रौ, भविष्योत्तरेच.                                      |               |

|        | माहिता—हमाद्रा, मायज्यातरपः |        |
|--------|-----------------------------|--------|
| દ્ધું. | अनंतचतुर्दशीव्रतकालकथा      | अनाम   |
|        | व कि २६०                    | अरा १८ |

| •           |                |
|-------------|----------------|
| व॰ क्र॰ २६० | अरा १८         |
| गद्य        | ्रि <b>खित</b> |
| पानें ७     | ग्रंथ ९०       |
| 2 2         |                |

| पान उ                    | •     |
|--------------------------|-------|
| ६५०. अनंतचतुर्दशीव्रतकथा | अनाम  |
| व <b>् ऋ०</b> ४२         | अरा १ |

| द्पृत, जनता पतुष्यात्रता त       |              |
|----------------------------------|--------------|
| व़ <b>ः ऋ•</b> ४२                | अरा १        |
| गद्य                             | <b>लिखित</b> |
| पार्ने १-९                       | ग्रंथ ९०     |
| माहिती-भविष्योत्तर पुराणांतर्गतः |              |

| माहिती-भविष्योत्तर पुराणांतगेत | •                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ६५१. अनंतचतुर्दशीव्रतकथा       | प्रतापसिंहनृपती<br>(अमरेंद्रनृपतनय) |
| वि० क० ९६                      | ्धरा ४                              |

# प्राण.

ओव्या

लिखित

पाने १४ ग्रंथ २५२

अध्याय १-२ भविष्योत्तरपुराणे.

भूपतीचा तनय प्रतापसिंव्ह ×× ॥ श्रोतयांसी विनवी

माहिती-अध्याय २ रा शेवटी-×× हाणोनि अमरेंद्र

कथारसमय ॥ १०० ॥

अनाम

६५२. अनंतचतुर्दशीव्रतकथा

व० ऋ० २७१

प्रति १ ली

गद्य

प्रति २ री

गद्य

पानें १८

भविष्योत्तरे

व० क्र० २९९

६५३. अनंतचतुर्दशीव्रतकथा

व० ऋ० २७२

गद्य

अरा १८

पाने १-४ ग्रंथ ९० अनाम

**छिखित** 

अरा १८ **छि**खित

पार्ने १-९ ग्रंथ ६० ६५४. अनंतचतुर्दशीव्रतकालपूजोद्यापनकथा अनाम अरा १८ **ब्हि**खित

ग्रंथ ३००

## युराण.

| ६५५. | अमुक्ता भरणसप्तमीकथा   | अनाम                  |
|------|------------------------|-----------------------|
|      | व० ऋ० ५०               | अरा १                 |
|      | गद्य                   | ां <b>टि</b> खित      |
|      | पानें १-8              | म्रंथ ७०              |
|      | माहिती-भविष्योत्तरे.   | ,                     |
| ६५६. | अयुक्ताभरणसप्तमीव्रतनि | वर्णयपूजीचापन अनाम    |
| •    | व॰ क्र॰ ४९             | अरा १                 |
|      | गद्य                   | <b>लिखित</b>          |
|      | पाने १-६               | मेथ १००               |
|      | माहिती-मविष्योत्तरे.   |                       |
| ६५७: | अयुक्ताभरणसप्तमीव्रति  | नेर्णयपूजोद्यापन अनाम |
|      | व० क० २६४              | अरा १८                |
|      | गद्य                   | <b>लिखित</b>          |
|      | प्रति १ छी             | पानें १-२३ ग्रंथ २३०  |
|      | इति श्रीभविष्योत्तरे.  |                       |
| ६५८. | असुक्ताभरणसप्तमीव्रत   | अनाम                  |
|      | व० ऋ० २६६              | अरा १८                |
|      | गद्य                   | िखित                  |
|      | प्रति २ री             | पानें २० ग्रंथ २३०    |

## पुराण,

## ६५९. अमुक्ताभरणसप्तमीपूजादि गंगाघरस्तिकृत

व० ऋ० ३०५

.अरा १९

गहा

**लिखित** 

प्रति १ छी

पाने १-१६ स्रंथ २४०

माहिती-भविष्योत्तरे.

#### ६६०, असुक्ताभरणसप्तमीव्रत-कालपुजादि

व० ऋ० ३०६

अरा १९

गद्य

**लि**षित

प्रति २ री

पानें १-१६ ग्रंथ २४०

## ६६१. अमुक्ताभरणसप्तमीव्रतकाल- गंगाधरसुतकृत पूजादि

व० ऋ० ३०७

अरा १९

गद्य

लिखित

प्रति ३ री

पाने १-१२ मंथ २४०

## ६६२. अमुक्ताभरणसप्तमीव्रतपूजादि गंगाधरसुतकृत

व० क्र० ३०८

अरा १९

गद्य

**लिखित** 

प्रति ४ थी

पानें १-८ ग्रंथ १२०

माहिती-छिपिमात्रतैरुंगी-भाषामराठी-

| ६६३. अरुंघतीव्रतकथा                    | (अनाम) कर्ती         |
|----------------------------------------|----------------------|
| व० ऋ० ५४                               | अरा १                |
| गद्य                                   | लिखित                |
| पानें १-४                              | ग्रंथ ६०             |
| माहिती—स्कांदे,                        |                      |
| ६६४. अरुंघृतीव्रतकाल-<br>निर्णय पूजादि | (अनाम) कर्ता         |
| व० ऋ० ५३                               | अरा १                |
| गद्य                                   | <b>ल्लि</b> बत       |
| प्रति १ ली                             | पानें १-७ प्रंथ१२०   |
| माहिती-स्कांदे                         |                      |
| ६६५. अरुंधतीव्रतकाल-<br>निर्णय पूजादि  | (अनास) कर्ना         |
| व० ऋ० २९४                              | अरा १८               |
| गद्य                                   | <b>छि</b> खित        |
| मित २ री                               | पानें १-१६ ग्रंथ २०८ |
| माहिती-इति श्रीस्कांदे०                | •                    |
| ६६६. उपांगललिताव्रतकथा                 | (अनाम) कर्ता         |
| व॰ क्र॰ ४८                             | अरा १                |
| गद्य                                   | <b>ब्हिं</b> चित     |
| पानं १-९                               | <b>त्रंथ</b> १६०     |
| माहिती-स्कांदे.                        |                      |

## वुराण.

|         | 3                                   |                       |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| ६६७.    | उपांगकिलाव्रतानिर्णय                | पपूजादि (अनाम)कर्ता   |
|         | न० ऋ० ४७                            | अरा १                 |
|         | गद्य                                | <b>लिखित</b>          |
|         | पानें १-७                           | ग्रंथ १२०             |
|         | माहिती-नंदीपुराणादि.                |                       |
| ६६८, 'ः | उपांगलालिताव्रतकाल<br>निर्णय पूजादि | (अनाम) कर्ता          |
|         | व० क्र० २९९                         | अरा १८                |
|         | गद्य                                | <b>लिखित</b>          |
|         | प्रति १ छी                          | पार्ने १-२६ ग्रंथ २८६ |
|         | माहिती-इति श्रीस्कोदे.              |                       |
| ६६९.    | उपांगलालिताव्रत<br>कालनिर्णयपूजादि  | (अनाम) कर्ता          |
|         | व० ऋ० २९६                           | अरा १८                |
|         | गद्य                                | <b>छि</b> खित         |
|         | मति २ री अपूर्त                     | पानें १४ अंथ २८६      |
| ६७०     | . उभयतोखुखीगोदान प्र                | योग (अनाम)कर्ता       |
|         | व० ऋ० ३०१                           | अरा १९                |
|         | गच                                  | <b>लि</b> खित         |
|         | प्रति १ छी                          | पानें १-११ म्रंथ २००  |
|         |                                     |                       |

माहिती — समंत्र श्लोक.

६७१. उभयतोसुखीगोदानप्रयोग (अनाम) कर्ता

व० ऋ० ३०२

अरा १९

गद्य

**ब्हि**खित

प्रति २ री

पाने १-८ ग्रंथ१९०

माहिती-समंत्र.

६७२ उमामहेश्वरव्रतकथा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० ४४

अरा १

गद्य

' लिखित

पानं १-३

म्रंथ ५०

माहिती-शिवरहस्य

६७३. उमामहेश्वरव्रतनिर्णयपूजोचापनं (अनाम)कर्ताः

व का० ४३

अस ?

गद्य

लिखित

पानं १-१३

भ्रंथ २४०

माहिती-शिवरहस्यांतर्गत.

६७४. उमामहेश्वरव्रतकाल निर्णय पूजोचापन

(अनाम) कर्ता

व० क्र० २८७

अरा १९

गद्य

लिखित

प्रति १ ली

पानें १-२६ ग्रंथ ३५०

माहिती-शिवरहस्य.

| ६७५,        | उमामहेश्वरव्रतकाल (<br>निर्णय पूजोचापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (अनाम) कर्ता                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             | व० क० २८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अरो ६८                                                         |
|             | गद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>लि</b> खित                                                  |
|             | प्रति २ री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पानें १-१८ ग्रंथ २५०                                           |
| ६७६.        | उमामहेश्वरव्रतकाल<br>निर्णय पूजोद्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (अनाम) कर्ता                                                   |
|             | व <b>॰ क्र</b> ० <b>२</b> ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अरा १९                                                         |
|             | गद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>छि</b> खित                                                  |
|             | प्रति ३ री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पानें २१ ग्रंथ ३५०                                             |
| 5.00        | The state of the s |                                                                |
| ¢99.        | उमामहेश्वर व्रत काल<br>निर्णय पूजोद्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (अनाम) कर्ती                                                   |
| <b>400.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (अनाम) कर्ताः<br>अरा १९                                        |
| <b>400.</b> | निर्णय पूजोचापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>400.</b> | निर्णय पूजोद्यापन<br>व॰ ऋ॰ २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अरा १९                                                         |
|             | निर्णय पूजोद्यापन व॰ ऋ॰ २९३ गद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अरा १९<br>व्यित                                                |
|             | निर्णय पूजोद्यापन  व॰ ऋ॰ २९३  गद्य  प्रति ४ थी  उमामहेश्वर ज्ञतकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अरा १९<br>लिखित<br>पाने २० ग्रंथ २००                           |
|             | निर्णय पूजोद्यापन  व॰ ऋ॰ २९३  गद्य  प्रति ४ थी  उमामहेश्वर व्रतकाल  निर्णय पूजोद्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अरा १९<br>छिखित<br>पानें २० ग्रंथ २००<br>(अनाम) कर्ता          |
|             | निर्णय पूजीचापन  व॰ ऋ॰ २९३  गद्य  प्रति ४ थी  उमामहेश्वर ज्ञतकाल  निर्णय पूजीचापन  व॰ ऋ॰ २९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अरा १९<br>छिखित<br>पाने २० ग्रंथ २००<br>(अनाम) कर्ता<br>अरा १९ |

| 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६७९. उपामहेश्वरव्रतकाल<br>निर्णय पूजीचापन                                                                 | (अनाम) कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| व० क्र ७ २९१                                                                                              | अरा १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गद्य                                                                                                      | <b>लिखित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रति ६ वी                                                                                                | पोने १२ श्रंथ १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६८०. उपामहेश्वरत्रतकाल<br>निर्णय पूजोचापन                                                                 | (अनाय) कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| व० ऋ० ६९२                                                                                                 | अरा १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गद्य                                                                                                      | <b>लिखित</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | The state of the s |
| प्रति ७ वी                                                                                                | पानें १४ अंथ २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रात ७ वी<br>६८१. ऋषिपंचमी जनकथा                                                                         | (अनाम) कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ६८१. ऋषिपंचमीव्रतकथा                                                                                      | (अनाम) कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६८१. ऋषिपंचमीव्रतकथा<br>व० क्र० ३८                                                                        | (अनाम) कर्ता<br>अरा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६८१. ऋषिपंचमीव्रतकथा<br>व॰ ऋ॰ ३८<br>गद्य                                                                  | (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>लिखित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६८१. ऋषिपंचमी द्यासथा<br>व॰ क्र० ३८<br>गद्य<br>पार्ने १-९                                                 | (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>लिखित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६८२. ऋषिपंचमीव्रतकथा  व० क्र० २८  गद्य  पाने १-९  माहिती-ब्रह्मांडपुराणे.  ६८२. ऋषिपंचमीव्रतकाल           | (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>व्हिखित<br>ग्रंथ ९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६८१. ऋषिपंचमीव्रतकथा  व० क्र० ३८  गद्य  पाने १-९  माहिती-ब्रह्मांडपुराणे.  ६८२. ऋषिपंचमीव्रतकाल  पूजोचापन | (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>व्हिंखित<br>प्रंथ ९०<br>(अनाम) कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

माहिती-ब्रह्मांडपुराणे.

## वंशाणः

| ६८३. एकाद्यीवतकथा                | (अनाम) कर्ती              |
|----------------------------------|---------------------------|
| व॰ क्र॰ ८                        | अरा १                     |
| गद्य                             | <b>ब्हि</b> खित           |
| पानें १–७                        | ग्रंथ १३०                 |
| माहिती-मात्स्ये, विष्णुधर्मीत्तं | रेच.                      |
| ६८४. एकादशीव्रतकथा               | (अनाम) कर्ता              |
| व० कं <b>०</b> २४३               | अरा १८                    |
| गद्य                             | <b>लि</b> खित             |
| पानें १-१९                       | <b>य्रंथ</b> १६९          |
| माहिती-इतिश्रीमात्स्ये-विष्णु    | धर्मोत्तरे एकादशी वर् सं० |
| ६८५. कृष्णजयंतीकथा               | (अनाम) कर्ती              |
| व <b>० क्र</b> ० २८              | अरा ?                     |
| गद्य                             | <b>लिखित</b>              |
| पानें १-९                        | ग्रंथ ९०                  |
| माहिती-स्कांद.                   |                           |
| ६८६. केदारगौरीव्रतकथा            | (अनाम) कर्ता              |
| व० क्र० ५२                       | अरा १                     |
| ंगद्य                            | छिखित                     |
| पानें १-६                        | ग्रंथ ११०                 |
| माहिती-स्कांदे,                  | •                         |
|                                  |                           |

### ६८७. केदारगौरीव्रतोद्यापन- प्रतापसिंहर्नृपती

विधि व कथा

(अगरेंद्रनृपतनय) कृत

व० ऋ० ९४

असा ४

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १-२

पानें १-३४ अंथ ६५०

माहिती-पान १९ ×× ॥ स्कांद आणि शैव पुराण ॥ या दोनींतील हीं कथा वेबून ॥ मन्हाट्या बोलीनें केली एक बटून ॥ सर्वे श्रोते जन जाणीत ॥ २०३ ॥ ह्मणूनि अमरेंद्रनृप तनय ॥ प्रतापिंह नृपती ×× ॥ २१३ ॥

#### ६८८. केदारगौरीव्रतकथा 💚 (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २७४

अरा १९

गद्य

लिखित

प्रति १ ली

पानें १-१७ अंथ२५०

माहिती-इति श्रीस्कांदे.

#### ६८९. केदारगौरीव्रतकथा

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० २७५

अरा १९

गद्य

लिखित

मति २ री

पानें १-१४ अंथ२५०

६९०. केदारगौरीव्रतकथा (अनाम) कर्ता व० ऋ० २७६

गहा

प्रति ३ री

ग्रंथ २५०

६९१. केदारगौरीव्रतकथा

व० ऋ० २७७

गद्य

प्रति ४ थी श्रंथ २५० ६९२. केदारगौरीव्रतकथा व० क्र० २७८

> गद्य प्रति ५ वी अंथ १००

वं ऋ० २७९

६९३. केदारगौरीव्रतकथा

गद्य

मति ६ वी

यंथ २५०

अरा १९

**ब्हिं**बित

अरा १९

पानें १-११

(अनाम) कर्ता

अरा १९

पाने १-११

(अनाम) कर्ता

छिखित

**लिवित** 

पानें १--७ (अनाम) कर्ता अरा १९

् ं छिखित पानें १--१२

30

६९४. केंदारगौरीव्रतकथा ं (अनाम) कर्ता व० ऋ० २८० अरा १९ लिखित गद्य प्रति ७ वी पाने १-१२ अंथ १२० माहिती-पान १-नंदिकेशादिक शिवगणात्रणी ॥ इ० २ ओव्या प्रारंभी आहेत. ६९५ केदारगौरीव्रत कथा (अनाम) कर्ता व० क० २८१ अरा १९ बाहा लिखित मित ८ वी पार्ने १-१३ मंथ २५० माहिती-प्रारंभीच्या ओव्या नाहीत-६९६. केदारगौरीव्रतकथा (अनाम) कर्ता व० ऋ० २८२ अरा १९ गद्य लिखित मिति ९ वी पार्ने १-६ ग्रंथ १२० ६९७. केदारगौरीव्रतकथा

व० ऋ० २८४

(अनाम) कर्ता

अरा १९

ि लिखित गद्य पानें १--२१ ग्रंथ २५० माहिती-लिपि मात्र तैलंगी-भाषा-मराठी. ६९८. केदारगौरीव्रत निर्णयपूजोचापन (अनाम) कर्ता अरा १ व० ऋ० ५१् लिखित गद्य पानें १-८ यंथ १५० माहिती-ब्राह्म पुराणादि. ६९९. केदारगौरीव्रताचापन (अनाम) कर्ता व० क० २८३ अरा १९ **लिखित** गद्य पान १ व्रंथ २१ माहिती-निर्णय सिंधु, पृथ्वीचंद्रोदय, नंदि पुराण आधार, ७००. कोकिलावतकथा (अनाम) कर्ता व० क्र० ४६ अरा १ ं लिखित गद्य.

अंथ २०

पानें १-२

माहिती-भविष्योत्तरे, 🦸

७०१. कोकिलाव्रततिथि निर्णयपूजोद्यापन

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० ४९

अरा १

गदा

**ब्हिखित** 

. पार्ने १-३७

मंथ-१३०

माहिती-हेमाद्री, भविष्योत्तरे.

७०२. कोकिलाव्रतकाल कथा पूजा

(अनाम) कर्ता

व० क २८६

अरा १९

गद्य

लिखित

पाने ६

ग्रंथ १४०

माहिती-इति भविष्योत्तरे

७०३. गोकुलाष्टमीवृतकाल पूजाउचापन प्रतिमाप्रतिष्टा

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० २९८

अरा १९

गद्य

**लिखित** 

पानें १-३8

श्य ५००

माहिती-भविष्योत्तरे० व स्कांदे.

७०४. गोपद्मव्रतकथा

(अनाम) कर्ता

, व० ऋ० ५६

अरा १

गद्य

लिखित

पाने १-४

अंथ ६०

माहिती-यविष्योत्तरे.

# पुराण. ल निर्णाल

| ७०५. गांपझत्रतकाल निर्णेय<br>पूजोचापन                                                       | (अनाम) कर्ना                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| व० ऋ <b>० ५९</b>                                                                            | अरा १                                                         |
| गद्य                                                                                        | <i>व्हिं</i> खित                                              |
| पानें १-६                                                                                   | अंथ १००                                                       |
| ७०६. गोपद्मव्रतकाल<br>पूजोचापन कथा                                                          | (अनाम) कर्ता                                                  |
| व॰ क्र॰ २९४                                                                                 | - अंश १९                                                      |
| गद्य                                                                                        | <b>लिखित</b>                                                  |
| पानें १-१६                                                                                  | श्रंथ २००                                                     |
| माहिती-भविष्योत्तरे.                                                                        | •                                                             |
| ७०७. गोपद्मव्रतकाल निर्णय                                                                   |                                                               |
| पूजोचापनकथा                                                                                 | (अनाम) कर्ता                                                  |
| _                                                                                           | (अनाम) कता<br>अरा १९                                          |
| पूजोद्यापनकथा                                                                               |                                                               |
| पूजोद्यापनकथा<br>व० क० २९९                                                                  | अरा १९                                                        |
| पूजोद्यापनकथा<br>व० क० २९९<br>गद्य                                                          | अरा १९<br>व्हिंखित                                            |
| पूजोद्यापनकथा<br>व० क० २९९<br>गद्य<br>पाने १-१४                                             | अरा १९<br>व्हिंखित                                            |
| पूजोद्यापनकथा<br>व० क० २९५<br>गद्य<br>पानं १-१४<br>विजोड पानं.                              | अरा १९<br>लिखित<br>स्रंथ १७०                                  |
| पूजोद्यापनकथा  व० क० २९९  गद्य  पानें १-१४  विजोड पाने.  ७०८. गोसावित्रीकथा  व० क० ७९  गद्य | अरा १९<br>छिखित<br>श्रंय १७०<br>अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>छिखित |
| पूजोद्यापनकथा  व० क० २९९  गद्य  पानें १-१४  विजोड पाने.  ७०८. गोसावित्रीकथा वै० क० ७९       | अरा १९<br>छिखित<br>प्रंय १७०<br>अनाम) कर्ता<br>अरा १          |

# ७०९. जन्माष्टभीवतनिर्णयपूजोचापन (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २६

अरा १

गद्य

**लिखित** 

पार्ने १-१६

म्रंथ २४०

माहिती-भाविष्योत्तर पुराण.

## ७१०. जन्माष्टभीव्रतपूजाप्रतिसाप्रकरण (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २७

अरा १

गद्य

**लिखित** 

पानें १-२

अंथ २९

#### ७११. ज्येष्टाकनिष्टात्रतकथा (अनाम) कर्ता

गद्य

**लिखित** 

अरा १

पाने १-४

व० क्र० ४०

अंथ ६०

माहिती-भविष्योत्तरपुराणांतर्गत.

# ७१२. ज्येष्टात्रतकालनिर्णयपूजोद्यापन (अनाम) कर्ता

व० ऋ० ३९

अरा १

गद्य

लिखित

पानें १-६

ग्रंथ ९०

माहिती-भविष्योत्तरे.

| 3                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ७१३. ज्येष्टाकनिष्टाव्रतकाल-)<br>निर्णयपूजाव्रतोद्यापन ऽ | ं(अनाम) कर्ता                    |
| व० क्र० २६१                                              | अरा १८                           |
| ग्द्य                                                    | <b>लिखित</b>                     |
| प्रति १ छी                                               | पानें १-२१ ग्रंथ २४०             |
| माहिती—या सांच्यांत (संस्कृत<br>इति भविष्योत्तरे०        |                                  |
| ७१४. ज्येष्टाकनिष्टात्रतकाल-)<br>निर्णयपूजा              | (अनाम) कर्ता                     |
| व० ऋ० २६२                                                | अरा १८                           |
| गद्य                                                     | <b>लि</b> खित                    |
| प्रति २ री                                               | पानें १-१२ ग्रंथ २ <sup>४०</sup> |
| ७१५. ज्येष्टाकनिष्टापूजाकथा                              | (अनाम) कर्ता                     |
| व० क्र० २६३                                              | अरा १८                           |
| गद्य                                                     | <b>छि</b> खित                    |
| प्रति ३ री                                               | पानें ८ ग्रंथ १३०                |
| ७१६. द्शाफलव्रतकथा                                       | (अनाम) कर्ता                     |
| व <b>्क० ३</b> १                                         | अरा १                            |
| गद्य                                                     | िलेखित                           |
| · प्रानें <b>१</b> –३                                    | ग्रंथ ४०                         |
| माहिती-मविष्योत्तरे.                                     |                                  |
|                                                          |                                  |

# ७१७. द्शाफलवतनिर्णयपूजोद्यापन-

| ं, देशामालम्यावयुग   | । जा नप         |
|----------------------|-----------------|
| विधि                 | (अनाम) कर्ता    |
| वं० क्र० २९          | अरा १           |
| गद्य                 | <b>छिं</b> चित  |
| पाने १-९             | ञेथ ८९          |
| माहिती-स्कांदे.      |                 |
| ७१८. द्शाफलवतिधि     | (अनाम) कर्ती    |
| व॰ क्र॰ ३०           | अरा १           |
| गद्य                 | लिखित           |
| पान १                | <b>य्रंथ</b> १० |
| ७१९. द्शाफलवतिधि     | (अनाम) कर्ता    |
| व० क्र॰ २९६          | अरा १९          |
| गद्य                 | <b>छि</b> खित   |
| पाने १-१३            | म्रंथ १५०       |
| ७२०. द्याफलवतिचि     | (अनाम) कर्ता    |
| व० क० २९७            | अरा १९          |
| गद्य                 | <b>लिखित</b>    |
| पाने ४               | श्रंथ १५०       |
| माहिती-मविष्योत्तरे. |                 |

७२१. दानव्रतकथा

एकाजनार्नकृत

व० ऋ० ३३२

अंश २०

ओव्या

**बिखित** 

पानें १-१६

अंथ १२२

माहितो-मुखपत्रावर-दानवत पुस्तक वैजनाथसे लिखिते कार्तिकशुद्ध दशमी खरनाम संवत्सर मोकाम तंजाउर ॥ कृष्णदानत्रतकथा.

७२२. दानव्रतकथा

एकाजनाईनइत

व० ऋ० ३३३

अरा २०

ओन्या

**बिखित** 

अपूर्त

पार्ने ५-१४ अंथ १००

७२३. दानव्रतकथा

एकाजनार्द्वकृत

व॰ ऋ० ३३४

, अरा २०

ओव्या

लिखित

पानें १-२१

ग्रंथ १३२

७२४, दानव्रत (कृष्णदानकथा) कृष्णयाज्ञवल्क्यकृत

अरा २०

व० फ० ३३१

ओव्या

छिखित

पानें १-१३

य्रंथ १२२

| •    | 4 ^          |
|------|--------------|
| ७२५. | नागपंचमीत्रत |

व० ऋ० ३२०

ओव्या

प्रति १ छी

**अंथ** ४५

साहिती-स्कांदे-

विरूपाक्षकाविरुत

अरा १९

-छिखित

पानें १-३

#### ७२६. नागपंचमीव्रत

व० ऋ० ३२१

आब्या -

प्रति २ री

अंथ ४९

### ं विरूपा**सकविकृ**त

अरा १९

ं छिखित

पानें १-३

#### ७२७. नागपंचमीव्रत

व॰ क्र॰ ३२२

ओव्या

प्रति ३ री

अंथ ४५ ...

#### विरूपाक्षकाविकृत

अरा १९

*चि*खित

पानें १-8

#### ७२८. पक्षप्रदीषव्रतकथा

. व० क० १०

गद्य

. पनि १-७

#### ं(अनाम) कर्ता

- अरा १

ंलिखित

श्रेथ १२७

# पुराणः

भाहिती-स्कांदांतर्गत.

प्रति २ री

| ७२९. पक्षप्रदोषव्रतकालनिर्णय<br>पूजोद्यापन विधि | (अनाम) कर्ता    |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| व० क्र० ९                                       | अरा १           |
| गद्य                                            | <b>लिखित</b>    |
| . पाने १-७                                      | अंथ १२४         |
| माहिती-स्कांदांतर्गतः                           |                 |
| ७३०. पक्षप्रदोषव्रतकाल निर्णय<br>पूजोद्यापन     | (अनाम) कर्ता    |
| व० ऋ० २४४                                       | अस्। १८         |
| गद्य .                                          | <b>ब्रि</b> खित |
| मति १ छी                                        | पाने १-२३       |
| म्रंथ २७०                                       |                 |
| माहिती-स्कांद, ब्रह्मोत्तरखंड.                  |                 |
| ७३१. पक्षप्रदोषव्रतकाल निर्णय<br>पूजोचापन       | (अनाम) कर्ती    |
| , व <b>०</b> क्र <b>० २</b> ४९                  | . अरा १६        |
| गद्य                                            | ्विखित          |

पर्नि ९ प्रथ २७०

| ७३२. बुधाष्टमीव्रतकथा                  | (अनाम) कर्ता  |
|----------------------------------------|---------------|
| व० क्र० ६४                             | अरा १         |
| गद्य                                   | <b>लि</b> खित |
| . पाजें १-६                            | श्रंथ १००     |
| माहिती-भविष्योत्तरे.                   |               |
| ७३३. बुधाष्टमीवतकाल<br>निर्णय पूजोचापन | (अनाम) कर्ता  |
| व० ऋ० ६३                               | अरा १         |
| ग्दा                                   | <b>ि</b> खित  |
| पानें १८                               | श्रंथ १५०     |
| माहिती-भविष्योत्तरे.                   |               |
| ७३४. बुधाष्टमीव्रतकाल<br>पूजोचापन कथा  | (अनाम) कर्ता  |
| व॰ क <b>० २९</b> ९                     | अरा १९        |
| गद्य                                   | िलेखित        |
| पार्ने १-२६<br>माहिती-भविष्योत्तरे.    | श्रंथ २००     |
| ७३५. भूगोळवर्णन (सुमिगोळक)             | (अनाम) कर्ता  |
| े व <b>ं</b> ऋ० ९                      | अरा १         |
| ओव्या                                  | <i>चि</i> खित |
| पाने १-१९                              | मेथं ३४२      |

माहिती-व्ययनाम संवत्सरे आश्विन मासे शुक्कपक्षे तिथि सप्तमी शनिवारी पुस्तक समाप्त ॥

सप्तमी शानवारी पूस्तक समाप्त ॥

७३६. भौमवारत्रतकथा (अनाम) कर्ता

व० क्र० २९८ अरा १८

गद्य लिवित

प्रति १ ली पाने १--२

ग्रंथ ५०

माहिती-इति पद्मपुराणे ०

व० ऋ० २७३

. य्रंथ ३६०

७३७. भौषवारवतकथा (अनाव) कर्ता

गद्य लिखित

गद्य छिखित

प्रति २ री पानें १-६ प्रंथ ५ ५

अरा १८

७३८. महाशिवरात्रि कथा सदाशिवभद्दकृत

व० ऋ० ३३६ अरा २२

ओव्या लिखित

प्रति १ ली पाने १-३०

माहिती-ऐसें ऐकोनि शिववचना ।। तोष वाटलागिरिजा-मना ॥ मृत सांगे ऋषि जना ॥ श्रोते जना सदाशिव ॥

९२ ॥ अध्याय ३ ॥

टो॰ ७४२, प्रति २ री पहा "प्रसिद्ध अप्टादश पुराणे" .... ... इ॰ अध्याय १ ओ॰ ९

#### ७३९. महाशिवसात्रि कथा

गोविंदकविकृत

व० ऋ० ३३७

अरा २२

ओव्या

्रि विवित

पानें १-९

अंथं १९०

माहिती-गोविंद पूर्णानंदाशन ॥ त्याचा अनुग्रहेंकरून ॥ शिवरात्रि माहात्म्यवर्णन ॥ यथा शक्ति करुनि पेंकेले ॥ १२८॥

#### ७४०. सहाजिवसात्रि कथा व पुराण

अखंडदासकृत

व० क० ३३८

अरा २२

ओव्या

**खिखित** 

पानें १-२६

ग्रंथ २२०

माहिती—×× पान १-निमें विनायक सार्जे ॥ भक्ताने-वोर्जे ॥ गुरु त्रिमलमावें ॥ हद्यीं धरूनि समुद्रेश्वरुमाणि संहरु ॥ त्यांची जपोनि नावें ॥ रंकपणें श्रोतया विनंति ××× लिंग पुराणी महिमा ×××× ॥ (पान २९) संपूर्ण शिवरात्रि महिमे ते ॥ शिवेंशक्तीते ऐसे वोलोनि वोधिले ॥ अखंड दास त्रिमल ॥ क्यें-श्रोत्या साक्षेपें ॥ कथन हे कथिलें ॥ ७९ ॥

# पुराण,

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ७४१. महाशिवसात्रिवतंकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (अनाम) कर्ता                           |
| व० ऋ <b>० ६२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | असा १                                  |
| गदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . लिखित                                |
| पानें १-१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भ्रंथ १७०                              |
| माहिती-स्कांदे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ७४२. महाजिवराञ्चित्रत<br>निर्णयत्रतोचापन-पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विधि (अनाम) कर्ता                      |
| ःव० ऋ० ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अरा १                                  |
| गद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | छिखित                                  |
| ्पाने १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भंथ २१०                                |
| माहितीस्कांदे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| ७४३. महाशिवरात्रि कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सदासिवभद्दकत                           |
| , व० ऋ० ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अरा २२                                 |
| , ओव्य <u>ा</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>छि</b> खित                          |
| प्रति २ री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पानें १-२०                             |
| ( श्लोक १३०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म्रंथ ३६०                              |
| माहिती-×× मासिद अप्टादश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुराणें ॥ त्या मानि छिंग-              |
| ्रपुराण ॥ त्यांत ही सारकादूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ।। सूत हमणे सावध ऐका                   |
| ।। ५ ॥ अध्याय १ ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 220                                 |
| प्रति पहिली ठो० ७३८ पहा<br>३ ओच्या <b>९</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -एस् एक्॥न इ० अध्याय                   |
| The state of the s | ······································ |

| 3                                         |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| ७४४. महाशिवरात्रित्रतकथा<br>पूजोद्यापनादि | (अनाम) कर्ता     |
| व० क्र० २५३                               | अरा १८           |
| गद्य                                      | लिखित            |
| पानं ३९                                   | प्रंथ ४८०        |
| इति श्री स्कांदे.                         |                  |
| ७४५. संगळवारकथा                           | (अनाम) कर्ता     |
| व० ऋ० २१                                  | अरा १            |
| गद्य                                      | िलेखित           |
| पानें १३                                  | श्रंथ ४०         |
| माहिती-पद्मपुराण.                         |                  |
| ७४६. संगळागौरीवतकथा                       | विरूपाक्षकविकृत  |
| व॰ क्र॰ ३१३                               | अरा १९           |
| ओन्या                                     | लिखित            |
| प्रति १ छी                                | पानें ११०        |
| <b>यंथ</b> ११०                            |                  |
| माहिती-स्कांदे.                           |                  |
| ७४७. संगळागौरीवतकथा                       | विद्यपाक्षकविकृत |
| व० का० ३१४                                | अरा १९           |
| ओव्या                                     | <b>लिखित</b>     |
| मति २ री                                  | पाने १-९         |
| ग्रंथ ११०                                 |                  |

# ्पुराणे.

| Action.                    |                  |  |
|----------------------------|------------------|--|
| ७४८, मंगळागौरीव्रतकथा      | विरूपाक्षकविरुत  |  |
| व० ऋ० ३१९                  | अरा १९           |  |
| ओंग्या                     | <b>छि</b> खित    |  |
| प्रति ३ री                 | पाने १८          |  |
| य्रंथ ११०                  | ~                |  |
| ७४९. मंगळागौरीव्रतकथा      | विरूपांक्षकविकृत |  |
| वट ऋ० ३१६                  | अरा १९           |  |
| ओव्या                      | र्शिखत           |  |
| प्रति ४ थी                 | पानें १-९        |  |
| मंथ ११०                    |                  |  |
| ७५०. मंगळागौरीव्रतकथा      | विरूपाक्षक्विकृत |  |
| व० ऋ० ३१७                  | अरा .१९          |  |
| ओन्या                      | बिखित            |  |
| प्रति ९ वी                 | पाने १-९         |  |
| अंथ ११०                    |                  |  |
| ७५१. रथसप्तमीव्रतकथा       | (अनाम) कुर्ता    |  |
|                            |                  |  |
| , व० फ़ि० ६०               | अरा १            |  |
| , व०.क <b>०</b> ६०<br>गद्य | अरा १<br>- लिखित |  |
| •                          | · ·              |  |

माहिती-भविष्योत्तरे.

| ्र <b>७५</b> २, | रथसप्तमीवत निर्णय<br>पूजोचापन विधि                                                   | (अनाम) कर्ता                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | व० ऋ० ५९                                                                             | अरा १                                                                       |
| •               | गद्य                                                                                 | <i>छि</i> खित                                                               |
| ·               | पाने १७                                                                              | मंथ १२०                                                                     |
|                 | माहिता ब्रह्मांड पुराणे.                                                             |                                                                             |
| ७६३.            | रथसप्तमीव्रतकालस्नान<br>पूजोद्यापन विधि                                              | (अनाम) कर्ता                                                                |
|                 | व० ऋ० २६७                                                                            | अरा १८                                                                      |
| *               | • गद्य                                                                               | लिखित                                                                       |
|                 | प्रति १ स्री                                                                         | पानें १-२० प्रथ१७०                                                          |
|                 |                                                                                      | •                                                                           |
| ७५४.            | रथसप्तमीत्रतकालपूजोचा                                                                | पन (अनाम) कर्ता                                                             |
| ७५४.            | रथसप्तमीत्रतकालपूजीचा<br>व॰ ऋ० २६८                                                   | पन (अनाम) कर्ता<br>अरा १८                                                   |
| હં              |                                                                                      |                                                                             |
| હં              | व० ऋ० २६८                                                                            | अरा १८                                                                      |
| હં              | व० ऋ <b>०</b> २६८<br>गद्य                                                            | अरा १८<br>व्यित                                                             |
|                 | व॰ ऋ॰ २६८<br>गद्य<br>प्रति २ री                                                      | अरा १८<br>व्यित                                                             |
|                 | व० ऋ० २६८ गद्य प्रति २ री माहिती—इति श्रीभविष्योत्तरे.                               | अरा १८<br>व्यिति<br>पानें१-२ त्रंथ ५०                                       |
|                 | व० ऋ० २६८ गद्य प्रति २ री माहिती-इति श्रीभविष्योत्तरे. रुद्रमाहात्म्य                | अरा १८<br>हिस्तित<br>पानें १-२ ग्रंथ ५०<br>(अनाम) कर्ता                     |
|                 | व० क० २६८ गद्य प्रति २ री माहिती-इति श्रीभविष्योत्तरे. रुद्रमाहात्म्य व० क० ३        | अरा १८<br>हिस्तित<br>पानें १-२ ग्रंथ ५०<br>(अनाम) कर्ता<br>अरा १            |
|                 | व० ऋ० २६८ गद्य प्रति २ री माहिती-इति श्रीभाविष्योत्तरे. रुद्रमाहात्म्य व० ऋ० ३ ओव्या | अरा १८<br>हिस्तित<br>पानें १-२ ग्रंथ ९०<br>(अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>हिस्तित |

# " पुराण.

| ्पुराण.                        | 20            |
|--------------------------------|---------------|
| ७५६. वटसावित्रीव्रतकथा         | (अनाम) कर्ता  |
| व० क्र.० २०                    | अरा १         |
| गद्य                           | 'लिखित        |
| पानें १-९                      | त्रंथ १६०     |
| माहिती—स्कांदे.                |               |
| ७५७, वटसावित्रीव्रतग्रहणप्रकार | (अनाम) कर्ता  |
| व॰ क्र॰ १९                     | ं अरा १       |
| गंद्य                          | लिखित         |
| पान १                          | ग्रंथ १८      |
| ७५८. वटसावित्रीव्रतकाल         | (अनाम) कर्ता  |
| निर्णय पूजोचापन                |               |
| व० ऋ० १८                       | अरा १         |
| <br>गद्य                       | <b>छि</b> खित |
| पाने १-१३                      | ्रंथ २४०      |
| , ७५९. चटसाविजीवतकाल           | (अनाम) कर्ता  |
| पूजीचापन (                     | • • •         |
| व० ऋ० २६९                      | अरा १८        |
| <br>गद्य                       | <b>लि</b> खित |
| र्षाने १-३६                    | त्रेथ ४००     |
| माहिती—इति श्री स्काँदे        | 'دنڌي ب       |

#### ्युराण.

| 3(14).                        |               |
|-------------------------------|---------------|
| ७६०. वरसावित्रीपूजा           | (अनाम) कर्ता  |
| व० ऋ <b>०</b> २७०             | अरा १८        |
| गद्य                          | छि!िखत        |
| पाने १-७                      | ग्रंथ १००     |
| ७६१. वनभोजन प्रकार            | (अनाम) कर्ता  |
| व <b>० क्र</b> ० ३ <b>०</b> ० | अरा १९        |
| गद्य                          | <b>लि</b> खित |
| पाने १-२९                     | म्रंथ १००     |
| माहिती-समंत्र आहे.            |               |
| ७६२. वरदचतुर्थीकथा            | (अनाम) कर्ता  |
| व॰ क्र॰ २२८                   | अरा १८        |
| गद्य                          | िल्लित        |
| अपूर्न पुस्तक                 | पानें १-११    |
| <b>अंथ ११०</b>                |               |
| माहिती-पूजा हीं आहे.          | ,             |
| ७६३. चरमहालक्ष्मीव्रतकथा      | (अनाम) कर्ता  |
| ā. =. 26                      | 2222          |

# ७६३. चरमहालक्ष्मीत्रतकथा (अनास) कर्ता वि० क्र० २९ अरा १ गद्य हिस्तित पाने १-६ प्रंथ १०० पाहिती—भविष्योत्तर पुराणे.

# યુરાળ.

| ७६४. वरमहालक्ष्मिति<br>कालपूजोचापन | (अनाम) कर्ता     |
|------------------------------------|------------------|
| व० ऋ० २४                           | ु अरा १          |
| गद्य                               | लिखित            |
| पाने १-९                           | ्रं अंथ ८०       |
| · माहिती—भविष्योत्तरे पुराणे.      |                  |
| ७६५. विनायकपूजा                    | (अनाम) कर्ता     |
| व० क्र० ३९                         | अस १             |
| ग्दा                               | <b>लिखित</b>     |
| पानें १-९                          | म्रंथ ९०         |
| ७६६. ज्ञानिप्रदोषकथा               | (अनाम) कर्ता     |
| व० क्र० १३                         | असा १            |
| . गद्य                             | <b>ब्रिं</b> खित |
| पःनें १-६                          | ग्रंथ १००        |
| माहितीब्राह्म पुराणे.              | ,                |
| ७६७. शनिप्रदेशिषत्रतकथा            | (अनाम) कर्ता     |
| व० ऋ० १२                           | अरा १            |
| े गद्य                             | <b>िलि</b> खित   |
| माने १-३                           | ग्रंथ ४०         |
| माहितीस्कांदे.                     |                  |

| ७६८. ज्ञानिमदोषव्रतकाल<br>निर्णयपूजोद्यापन | (अनाम) कर्ताः       |
|--------------------------------------------|---------------------|
| व० ऋ० ११                                   | अरा १               |
| गद्य                                       | व्हिंबित            |
| पानें १-८                                  | <b>ग्रं</b> थ १४०   |
| माहिती—स्कांद रेवालंडे                     |                     |
| ७६९. शनिप्रदोषव्रतकाल<br>निर्णय पूजोद्यापन | (अनाम) कर्ती        |
| व॰ ऋ० २४६                                  | अरा १८              |
| . गद्य                                     | <b>ि</b> खित        |
| प्रति १ छी                                 | पानें १-१७          |
| मंथ १६०                                    |                     |
| माहिती—इति स्कंद पुराणे.                   |                     |
| ७७०. ज्ञानिप्रदोषत्रतकाल<br>निर्णयपूजोचापन | (अनाम) कर्ता        |
| व० ऋ० २४७                                  | अरा १८              |
| ्गद्य <b>्</b>                             | <b>लि</b> खित       |
| प्रति २ री                                 | ि पाने १ <b>–</b> ९ |
| ग्रंथ १६०                                  |                     |

| 9                                              |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| ७७१. द्यानिप्रद्रोषव्रतकाल<br>निर्णयपूजोद्यापन | (अनाम कर्ता)              |
| व० ऋ० २४८                                      | अरा १८                    |
| गद्य                                           | <b>छि</b> ख़ित            |
| प्रति ३ री                                     | पानें १-२४                |
| म्रंथ ३००                                      |                           |
| ७७२. षोडश स्रोक टीका                           | (अनाम) कर्ता              |
| ৰ <b>় ক্ল</b> ০ ৩ ই                           | . ्रञ्जरा १               |
| ,<br>गद्य                                      | िलिखित                    |
| पानें १–६                                      | ग्रंथ ३८                  |
| विषयपिंडदानाचे जे १६                           | श्लोक त्यांचा अर्थ मराठीत |
| सांगीतला आहे.                                  |                           |
| ७७३. षोडरा स्रोक टीका                          | (अनाम) कर्ता              |
| व <b>०</b> ऋ० ७४                               | अरा १                     |
| गद्य                                           | <b>ब्रि</b> खित           |
| पानें १-४                                      | प्रंथ ३२                  |
| ७७४. संकटहरव्रतकथा                             | (अनाम कर्ता)              |
| व ऋ० ७                                         | अरा ?                     |
| गद्य                                           | <b>लिंखि</b> त            |
| पानें १-४                                      | ं भ्रेषं ६०               |
| माहिती-स्कांदांतर्गतः                          |                           |

#### ७९५. संकटहरचतुर्थीवृत काल निर्णयपूजोचापन (अनाम कर्ता)

व० ऋ० ६

असा ?

गद्य

**ब्हिं**बित

पाने १-८

अंथ १४०

माहिती--स्कांद पुराणे । सं । श्लोक हीं आहेत.

#### ७१६. संकटहरचतुर्थीव्रतकाल (अनाम) कर्ता पूजाविधिवतोद्यापनप्रकारकथा

व० क० २२६

अरा १८

गद्य

लिखित

पानें १-१९

**अंथ५२**५

माहिती-इति श्री स्कांद्पुराणे संकटहरचतुर्थीवत कथा संपूर्णम् ॥

#### ७९९. संकटहरचतुर्थीव्रतकाल निर्णय (अनाम) कर्ता पूजाविधिवतोद्यापन

व० ऋ० २२७

अरा १७

गद्य

**लिखित** 

पानं १-९

. संय १०८

माहिती-वरील प्रमाणें.

| ७૭૮.         | सिद्धिविनायकव्रत कालं<br>निर्णयपूजोद्यापन | (अनाम) कर्ता                          |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|              | व॰ ऋ॰ ३४                                  | अरा १                                 |
|              | गद्य                                      | िंखित                                 |
|              | पाने १-७                                  | म्रंथ १४०                             |
|              | माहित <del>ो - स्कांदे</del> .            | 3                                     |
| <i>७७</i> १, | सोमवारत्रतकथा                             | (अनाम) कर्ता                          |
|              | व० ऋ० १९                                  | अरा १                                 |
|              | गद्य                                      | ़ छिखित                               |
|              | पाने १-११                                 | <b>यं</b> य १९ <b>९</b>               |
|              | माहिती-स्कांदे, ब्रह्मोत्तरखंडे.          |                                       |
| 960.         | सोमवारव्रतपूजोद्यापन                      | (अनाम) कर्ता                          |
|              | व० ऋ० १४                                  | अरा १                                 |
|              | गद्य                                      | िलेखित                                |
|              | पानें १-९                                 | <b>यं</b> थ <sup>ं</sup> १ <b>६</b> ७ |
| ७८१.         | सोमवारवतकाल<br>उद्यापन पूजा कथा           | (अनाम) कर्ता                          |
|              | व० ऋ० २४९                                 | अरा १८                                |
| •            | गद्य ं                                    | <b>लि</b> वित                         |
|              | पानें ८                                   | प्रंथ १३९                             |
|              |                                           | 99                                    |

माहिती-इति स्कांदे ब्रह्मोत्तरखंडे.

७८२. सोमवार निर्णय (अनाम) कर्ता

व क २५० अरा १८

गद्य लिखित

अपूर्व पाने १-८ ग्रंथ १००

७८३. सोमवारवत (अनाम) कर्ता

व० क० ३१८ अरा १९

ओव्या हिखित

प्रांते १ ली पाने १-५ अंथ ६०

माहिती-स्कांदे,

. ७८४. सोमवारव्रत (अनाम) कर्ता

व० क्र० ३१९ अरा १९

ओव्या हिस्ति

प्रति २ री पाने १ – ४ यंथ ६०

७८५. सोमवारामाबास्यात्रत कथा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० १७ असा १

गर्च लिखित

पार्ने १--७ श्रंथ १३०

माहिती-भविष्ये।त्तरपुराण

# , पुराण,

| , યુરાગ.                                       |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ७८६. सोमवारामावास्यावत<br>निर्णयपूजोद्यापनविधि | (अनाम) कर्ता      |
| व० ऋ० १६                                       | अरा १             |
| गद्य                                           | <b>लिखित</b>      |
| पाने १-५                                       | ग्नंथ ८७          |
| ७८७. सोमवार अमावास्या<br>व्रत कथा              | माधवात्मजकृत      |
| व० ऋ० ४००                                      | अरा २३            |
| ओव्या                                          | <b>लिखित</b>      |
| पाने १-२७                                      | <b>ग्रंथ २</b> ३४ |
| भविष्योत्तरपुराणांतर्गत.                       |                   |
| ७८८. सोमवारामावास्यात्रत                       | कथा (अनाम) कर्ता  |
| व० ऋ० २९२                                      | अरा १८            |
| गद्य                                           | <b>ल्लि</b> खत    |
| पानें १-९                                      | ग्रंथ १००         |
| ७८९. सोमवारामावास्याव्रत<br>निर्णयपूजोचापन     | (अनाम) कर्ता      |
| व० क्र० २९१                                    | . अरा १८          |
| गद्य                                           | िंग्निबित         |
| पाने १-१९                                      | ं ग्रंथ २२९       |
| माहिती ≈भविष्योत्तरे.                          |                   |
|                                                |                   |

७९०. स्कंद्पछिव्रतकथा (अनाम) कर्ता व० ऋ० ५८ अरा १ **ब्हि**बित गदा पानें १-२ मथ ३० माहिती-स्कांदे. . ७९१. स्कंद्पष्टित्रतकालानिर्णय (अनाम) कर्ता पूजीचापन व० क्र ५७ अरा १ **ढिखित** गदा पाने १-९ ग्रंथ ७० ७९२. स्कंदपष्टिव्रतकालोचापन (अनाम) कर्ता पूजाकथा व० ऋ० २६६ अरा १८ लिखित गद्य प्रति १ छी पानें १-४ ग्रंथ ७० माहिती-इति श्रीस्कांदे. ७९३. स्कंट्षष्टित्रतकालनिर्णय (अनाम) कर्ता पूजीचापन व० ५० २८९ अरा १८ लिखित ः गदा

प्रति २ री

पानें १-११ अंथ ११२

| , ७९४. स्वर्णगौरीव्रतकथा                          | (अनाम) केती          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| े वंद ऋ० २३                                       | अरा १                |
| गद्य                                              | <b>छि</b> खित        |
| पाने १-३                                          | म्रंथ ४०             |
| माहिती-भविष्योत्तरपुराण.                          | ,                    |
| ७९५. स्वर्णगौरीव्रतकालनिर्णय<br>पूजोचापन          | (अनाम) कर्ता         |
| वं० क्र० २२                                       | अस १                 |
| गद्य                                              | <b>लि</b> खित        |
| पाने १-६                                          | प्रंथ १००            |
| माहिती-भविष्योत्तरपुराण.                          |                      |
| ७९६. स्वर्णसौरीव्रतकालनिर्णय<br>पूजाउद्यापनप्रकार | (अनाम) कर्ता         |
| वं॰ क्र॰ २९७                                      | अरा १८               |
| · गद्य                                            | ् <b>टि</b> खित      |
| पानें ६                                           | म्रंथ १००            |
| ७९७. हरितालिकावतकथा                               | (अनाम) कर्ता         |
| व० क्र० ३३                                        | अरा १                |
| गंद्य                                             | लिखित <sup>े</sup> ँ |
| पानें १-६                                         | म्रंथ १ <b>००</b>    |
| माहिती-भविष्योत्तर पुराण.                         | ,                    |

#### प्राण,

७९८. हरितालिकाव्रतकथा (अनाम) कर्ता

व० क० २३८

ं अरा १८

गद्य

ार्टी वित

प्राने १ छी

पाने १-१९ अंथ २१९

माहिती-इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे हरितालिकाव्रतकथा संपूर्णा 11

प्रारंभी -- मंदारमालाकुलितालकायै ॥

कपालमालांकितशेखराय ॥

दिव्यांत्रराये च दिगंत्रराय ॥

नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥

इ० श्लोक ९ आहत.

७९९. हरितालिकावत कथा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३९

असा १८

गदा

**लिखित** 

प्रति २ री

पाने १-९ प्रंथ २१५

माहिती-पान ९-x x

राजश्रिया राजते यः सोमनाथारूयपंडितः ॥

. तस्येदं पुस्तकं सर्वे जानंतु सुधियो मुदा ।।

८००. हरितालिकाव्रत कथा (अनाम) कर्ता

व० क० २४०

अरा १८

गदा

हिखित

प्रति ३ री

माने १-६ अंथ १६०

| ८०१. हरितालिकात्रत कथा                                                                                                            | (अनाम्) कर्ता                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| व० ऋ० २४१                                                                                                                         | अरा १८                                                            |
| गद्य                                                                                                                              | <b>लि</b> खित                                                     |
| मिति ४ थी                                                                                                                         | पाने १-६ ग्रंथ १२०                                                |
| ८०२. हारिताछिकात्रत कथा                                                                                                           | (अनाम) कर्ता                                                      |
| व० क्रं० २४२                                                                                                                      | अरा १८                                                            |
| गद्य                                                                                                                              | <b>लि</b> खित                                                     |
| प्रति ५ वी                                                                                                                        | पाने १-९                                                          |
| य्रंथ १२०                                                                                                                         |                                                                   |
| माहिती-छिपि मात्र तैलंगी. भ                                                                                                       | गपामराठी.                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                   |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि                                                                                                          | , ,                                                               |
| •                                                                                                                                 | , ,                                                               |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि<br>निर्णयत्रतग्रहणोद्यापनपृ                                                                              | ्जा (अनाम) कर्ता                                                  |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि<br>निर्णयत्रतग्रहणोद्यापनपृ<br>व० क० ३२                                                                  | ्जा (अनाम) कर्ता<br>अरा १                                         |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि<br>निर्णयत्रतग्रहणोद्यापनपृ<br>व० क० ३२<br>गद्य                                                          | ्जा (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>हिंखित                               |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि<br>निर्णयत्रतग्रहणोद्यापनपृ<br>व० क० ३२<br>गद्य<br>पाने १-७                                              | ्जा (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>हिंखित                               |
| ८०३. हारितालिकात्रत तिथि<br>निर्णयत्रत्यहणोद्यापनपृ<br>व० क० ३२<br>गद्य<br>पाने १-७<br>माहिती-स्कांदे.                            | ्जा (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>हिल्लित<br>प्रंथ १२०                 |
| ८०३. हरितालिकात्रत तिथि निर्णयत्रतग्रहणोद्यापनपृ व० क० ३२ गद्य पान १-७ माहिती-स्कांदे. ८०४. हरितालिकात्रतानिर्णय [उद्यापन कालहीं] | ्जा (अनाम) कर्ता<br>अरा १<br>व्यिवित<br>प्रंथ १२०<br>(अनाम) कर्ता |

माहिती-निर्णयसिंधु प्रमाणें.

८०५. हारितालिकात्रलानिर्णय ( उचापन कालहों )

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३१

अरा १८

गद्य

**लि**खित

पानें १-२

ग्रंथ १०

माहिती-ऐंजन प्रमाणें.

८०६. हारेनालिका पूजा

(अनाम) कर्ता

व० क० २३२

अरा १८

गदा

छिखित ।

मति १ ही

पानें १- ९ श्रंथ ७०

माहिती-मंत्रक्षोकयुक्त आहे.

८०७. हरितालिकापूजा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३३

अरा १८

गद्य

**लिखित** 

प्रति २ री

ं पानें १-६ अंथ ११५

माहिती-समंत्र आहे.

८०८. हरिताछिकापूजा

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३४

अरा १८

.गद्य

**छि**। वित

# पुराण,

प्रति ३ री

पाने १-६ ग्रंथ ११५

माहिती--समंत्र आहे.

८०९. हरितालिका पूजा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३९

अरा १८

ं गद्य

लिखित

प्रति ४ थी

पाने १-६ मंथ ११५

माहिती--समंत्र आहे.

८१०. हरितालिका पूजा (अनाम) कर्ता

व० ऋ० २३६

गद्य

**लिखित** 

अरा १८

प्रति ५ वी

पानें १-८ ग्रंथ ११९

माहिती-छिपि मात्र तैलंगी, भाषा मराठी.

७११. हरिताछिका पूजा (अनाम) कर्ता

व० क्र० २३७

अरा १८

गद्य

**लिखित** 

प्रति ६ वी

पानें १-४ अंथ ११५

माहिती-लिपि मात्र तेलंगी, भाषा मराठी.

८१२. कालिधर्भ प्रशंसा व्यंबकभद्दकृत

व० क्र० ३२३

अरा २०

ओञ्या

**ब्हिं** बित

प्रसंग १-६

पार्ने १-५८ म्रंथ ७४०

माहिती--

प्रास्ताविक—मोसल वंश चूडामणि ॥ ××॥
सर्व गुणांची खाणी ॥ प्रताप नृप ॥ १६॥××॥
चोळदेशचा असे नायक ॥ १७॥ ××× ॥
तेणें पाहूनि कळीचा विचार ॥××॥ १८ ××
आज्ञापिल स्वपुराणिक ॥ जो जाणत असे लौकिक
वैदिक ॥ प्रसिद्ध ज्यंवक लोकामाजि ॥ २०॥

आधार-विष्णुपुराण महामारत ॥ कूर्मपुराण तैसेंचि मागवत ॥ रामायण जे सर्व संमत ॥ तें हि सांप्रत पाहिछें असें ॥ २२ ॥ नाटकांत प्रवोधचंद्रोदय ॥ शेष धर्म इतिहास समुच्चय ॥ ऐसें आणीक ग्रंथ समुदाय ॥ पाहृनि अभिप्राय त्यांचा सांगिजेतो ॥ २३ ॥

#### ८१३. कालीविडंबन

माधवसुतकृत

व० ऋ० ३२४

अरा २०

ओव्या

**छि**खित

अध्याय १--५

पानें ७८ ग्रंथ ७३०

माहिती—अध्याय १—वंदूनि श्रीरघुपति ॥ विष्णु पुराण भारतसंगति ॥ वर्णिनेल कलीची पद्धति ॥ सावधमती अवधारा ॥ १॥ ××॥ अध्याय ९ ×× प्रतापतिहेंद्र आज्ञोत्तरें ॥ हे ग्रंथरत्न रचिलें सानिरें ॥××॥ ११७

८१४. कालिविडंबन

माधव सुतकृत

व० ऋ० ३२९

अरा २०

ओव्या

लिखित

अध्याय १--१

पाने १-४४ अथ ३५०

८१५. काळियामुद्न

ं अनंतसुतविहरू**कृत** 

व० क० ३२६-३१७

ं अरा २०

ओब्या

लिखित

पानें १-६

य्रंथ ४०

सद्रुरुस्तवन इ० अपूर्त पाने ५-१६ र्मेथ १५६ पाने १-४४ र्मेथ

८१६. कृष्णजन्मचरित्र (सार्थ) तुकारामादिकविकृत

व० क्र० ४०९

अरा २०

क्षो० पद० अभंग इ० पाने १−१४

माहिती-या ग्रंथांत विविधकवींच्या साहित्यांचे वेंचे आहेत.

विशेष-मंगळाचरण-

गणेशः शारदाचैव सद्धुरुः सज्जनस्तथा ॥

आराध्यं दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदनः ॥ १ ॥

रामो दूर्वादछक्यामो छक्ष्मणो हेमगौरमः ॥

जानकी केतकीगर्भा हनूमान्नीलपर्वतः॥ २ ॥

श्रीरामरामरामेति जपन्नास्ते सदैव यः ॥

तस्मै श्रीरामदासाय प्रणमामि कतांजालेः ॥ ३ ॥

अनंतानंत देवेश अनंतपुरुपेत्तम ॥ अनंतस्तारको द्वाभ्यां अनंताय नमोनमः ॥ ४ ॥ श्रीरामदासगुरुवंशचिदाव्धिचंद्रं । श्रीमौन्यनंतगुण राजपदाठजभृगंम् ॥ सायुज्यमुक्तिरमणीरमणं वरेण्यं । श्रीमेरुदेशिकवरं प्रणमामि नित्यं ॥ १ ॥ -श्रीरामचंद्रीचन्मात्रसमर्थानंतेमरवे । सेतवे जगतां मुक्तिहेतवे गुरुवे नमः ॥ २ ॥ श्रीरामसद्गुरु समर्थ चिदाब्धि सोमं ॥ श्रीमौन्यनंत वरदेशिकमेरु-- --- ॥ मायाविधसेतु सुखकारक ब्रह्म वर्धे । सर्वात्मकं विमल -- - नमामि ।नित्यं ॥ ३ ॥ आनंद ब्रह्मेति प्राथितं यन्नामनिगमसंसिद्धं ॥ चित्साम्राज्यद्मतुलं करोमि तं सततमोन्नमः सिद्धम् ॥ ह्मणून नमस्कारकरणें.

( यांत सेतुवावा स्वामी मठ, तंजावर, यांची गुरु परं-परा चांगली दिली आहे )

### ८१७. कृष्णमंजरी

प्रतापसिंहंद्रकृत

व॰ ऋ॰ ३२८

अरा २०

मंजरी २ री व } ९ च्या दोन प्रति}

पानें २३ ग्रंथ ४७०

माहिती-××

पुण्यावतारें परमप्रभावे ॥ प्रतापसिंहेंद्रनृषें स्वमावें ॥

गुणाभिरामा सुचीरत्रमाला । हे अपिंछी यादवसत्तमाटा ॥ ७३ ॥ ज्याचा तात प्रतापसिंहनृपती श्रीराजराजायणी। माता त यमुनांबिका मुखरणी जे सर्व साध्वीगणीं ॥ ज्याचा सद्गुरु अद्वयामृतिनधी श्रीसेतुनामाथिला ॥ ज्याचें दैवत प्रतापरामबरवा तो घन्यभाग्यागळा ॥ ७४ ॥

### ८१८. गरुडसत्यभामागर्वपरिहार विवस्तकृत

व॰ क्र० ३३०

अरा २०

ओव्या

लिखित

पानें १-१८

यंथ २६०

# ८१९. गरुडसत्यभामागर्वपरिहार अनाम कर्ता

व० क़० ३२९

अरा २०

ओव्या

**लिखित** 

अपूर्त

पानें १-४४ ब्रंथ ३८७

#### ८२०. गिरिजास्वयंवर

**जिम**ल्लअखंडदासकृत

व० का० ४१०

अरा २०

ओव्या

लिखित

पानें १५

प्रंथ १६६

माहिंती-ब्रह्मांड पुराणांतर्गत ॥ ×× त्रिमछाचा ह्मणे,॥

अखंडदास् ॥ २२२ ॥

#### ८२१. गोपाळविलास

**इयामकविक्**त

नि॰ कि० ३५१

अरा २०

श्लोक

पाने १-६

**लिवित** 

यंथ १३३

माहिती—×× इति श्रीराजगोपाळविद्यासे महाकाव्ये वलरामकत चित्रसेनामुरवधोनाम पंचमउछासः ॥ पिंगळनामसंबन्सरी वैशाखशुद्ध दशमी शुक्रवारी ग्रंथ संपलामुरारी ॥

८२२. चंद्रहासकथा

व॰ ऋ० ३४८

ओव्या

पानें १-१०

प्रतापरामकृत ं

अरा २०

लिखित

ग्रंथ ९६

८२३. चंद्रहास कथा

व० ऋ० ३५०

ओव्या

पार्ने १-१३

प्रतापरा**म**कृत

अरा २०

**लिखित** 

यंथ ९६

८२४. चंद्रहासकथा

व० ऋ० ३४९

ओव्या

पार्ने १-११

**अतापरामकृत** 

अरा २०

**बिखित** 

. ग्रंथ ९६

८२५. चंद्रहासकथा

व० क० ३४२

ओन्या

प्रसंग ३

पाठकनामाकृत

अरा २०

विवित ..

पाने १-२२ श्रंथ २१६

#### ८२६. चंद्रावळी

नागेशकृत

व० ऋ० ३४३

अरा २०

श्लोक

**लिखित** 

पानें १-२८

अंथ ४८१

माहिती—×× श्रंथासि संपूर्णकरी त्वरेसी ।

भृंगारवासीकिव नागजोसी ।। ३०९ ॥

पिता मोरजोसी महाख्यात आहे ॥

तथा जानकीनाम मातेस आहे ॥

अहो थोरल्या दोन बंधूसि साचें ॥

असें नाम मछारिचे ज्यंबकाचे ॥ ७ ॥

तथा घाकुटा तोचि नागेशपाहे ॥

कवित्वीं जया ज्ञान संपूर्ण आहे ॥ ×× ॥ ८ ॥

कोकाट्या यशवंतराव जगती विख्यात राजा असे ॥

त्याच्या पुण्याकृतीं पुरोहित बरा तो मोरजोसी वसे ॥

तत्पुत्रें लघुकोमलामलपदीं पद्मावली गुंफिली ॥

श्रीनागेश कविश्वरें रसमरें चंद्रावळी वर्णिली ॥ ३०९ ॥

xxx

#### ८२७. चंद्रावळी

ं नागेशकृत

ৰ o ক্ৰ**০** ২৪৪

अरा २०

स्ठोक

**छिखित** 

पाने १-३६

मंथ ४८१

८२८. चंद्रावळी

नागेशकृत

व० ऋ० ३४५

👉 🗦 अरा २०

| <b>5</b> • •                        |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| -<br>श्चोक                          | <b>लि</b> खित       |
| षार्ने १-३१                         | ं श्रंथ ४८ <b>१</b> |
| ८२९. चंद्रावळी                      | नागेशकृत            |
| व० ऋ० ४११                           | अरा २०              |
| श्लोक                               | िलंबित              |
| पानें १४४                           | ग्रंथ ४८१           |
| ८३०. चंद्रावळी                      | नागेदाकृत           |
| व॰ क्र <b>० ४१२</b>                 | ं अरा २०            |
| श् <del>ठ</del> ोक                  | िश्वित              |
| पाने १-१९                           | य्रंथ <i>४८</i> १   |
| [व दिवटी-अपूर्त-पान १ ही            | आहे.]               |
| ८३१. चंद्रावळी                      | नागेशकृत            |
| व० ऋ० ४१३                           | अरा २०              |
| श् <del>ठ</del> ोक :                | ं छिखित             |
| अपूर्त. पानें २-३२                  | ं श्रंथ ३४४         |
| ८३२. द्षयंतीस्वयंवर<br>(नळोपाख्यान) | रघुनाथकृत           |
| व॰ क्र० ३४१                         | ∴ अरा २०            |
| पदें इ•                             | ्रिखित              |
| पाने १-२६                           | . ज्रंथ ४३७         |

# ८३३. दमयंतीस्वयंवर (नळोपाख्यान)

रघुनाथकृत

व० क्र० ४१४

अरा २०

पर्दे इ०

पाने १-४०

लिखित

ग्रंथ ४३७

८३४. दामोद्रचरित्र

वामनकत

वं कि ३३९

अरा २०

ऋोक ५२ पाने १-११ **छि**खित

८३५. द्रौपदीविनोद

ग्रंथ ८० (अनाम) कर्ता

व० क० ३४६

अरा २०

गद्य

**लिखित** 

मोठाबंद

पानें १ ग्रंथ १००

८३६. नळचारित्र वं ऋ० ४१५

मोरोपंतकृत

आया

अरा २० **ब्रिं**खित

पानें १--४

ग्रंथ ७९

८३७. नळद्मयंतीचरित्र

(अंनाम) कर्ता

व० का० ४१६

अंरा २०

ओव्या

**लिंखित** 

अपूर्त. पानें १-१४

श्रंथ २३७

८३८. नौका चारेच

वामनकृत

व् क्रः ४०७

अरा २०

श्लोक

लिखित

पाने १-५

अंथ ४२

माहिती-स्ठोक १ ते १७. श्रीकृष्ण व गोपी नौर्केत असतां प्रक्रय होवून गोपीभक्तिपरीक्षण, व संरक्षण.

#### ८३९. पांडुरंग चरित्र

गुरुदासकृत

व० ऋ० ३५२

अरा २१

ओन्या इ०

र्ग्छि वित

पानें १--३३

अंथ ३६०

माहिती-×× श्रीराम समर्थ भव भीम ॥ जाणोनि परं-परा हे उत्तम ॥ वंदितां श्रीस्वामीचे पदपद्म ॥ पावलों नाम गुरुदास ऐसें ॥ ११०॥

#### ८४०. पुंडलीक चरित्र

(अनामः) कर्ता

व० ऋ० ३५३

अरा २१

ओव्या

**लिखित** 

पानें १-३

झंथ २३०

माहिती-×× आतां वंदूं कुलदेवता ॥ एकवीर आदिमाता ॥ ×× ॥ १२॥ देवकरवंशाभिवर्धिनी ॥ ×× ॥१३॥ प्रसंग १.

# ८४१. पुडंलीक चरित्र

ओव्या

त्रिमल्लदांसकृत

व० क्र० ३५४

अरा २१

**लिखित** 

षानें १**–२**३

ग्रंथ २३०

माहिती-xx ॥ आतां नमूं दिगंवरु ॥ वडवानळ सिद्ध अवतारु ॥ एक लिंगाचादातारु ॥ सिद्धरूपें ॥ १६ ॥

८४२. पुंडलीक चरित्र

ओव्या

त्रिमल्लदासकृत

व**० क्र**० ३५५

अरा २१

लिखित

पानें १-१८

ग्रंथ **१**८

८४३. प्रल्हाद चरित्र

माधवकृत

व० ऋ० १२१

अरा १०

ओन्या

**ब्हि**खित

अध्याय १५-१८

पार्ने ९२ त्रंथ ५५६

विष्णुपुराणे प्रथमांशे-

८४४. प्रल्हाद् चारित्र

एकाजनादेनकृत

व० ऋ० ३५६

अरा २१

| :    | ओव्या                 | <b>लिंखित</b>     |
|------|-----------------------|-------------------|
| •    | पाने १-२२             | यंथ २९३           |
| ८४५. | प्रल्हाद चरित्र       | एकाजनाद्नकृत      |
|      | व॰ क्र॰ ३९९           | अरा २१            |
|      | ओन्या                 | लिखित             |
|      | अपूर्त                | पानें १-१६        |
|      | पानें १३-१४ नाहींत    | <b>य्रंथ २७</b> २ |
| ८४६  | प्रत्हाद चरित्र       | एकाजनार्दनकृत     |
|      | व० ऋ० ३५७             | . अरा २१          |
|      | ओव्या                 | <b>छि</b> खित     |
|      | ्पार्ने १-२९          | प्रथ २९३          |
| ८४७  | . प्रल्हाद चारित्र    | एकाजनाद्नकृत      |
|      | , व <b>० ऋ०</b> ३५८   | अरा २१            |
|      | ओव्या                 | <b>ल्टि</b> खित   |
|      | प्रसंग १-३ पानें १-१६ | <b>यं</b> थ २९३   |
| 787  | . पल्हाद चरित्र       | . रामनाथकृत       |
|      | व॰ ऋ० ३६०             | अरा २१            |
| •    | आर्या इ०              | <b>लिखित</b> ि    |
|      | पाने १-१४             | <b>ग्रंय</b> १०९  |

ंमाहिती-तंजापुरीत तुळजंद्रनृप आदराने ॥ हे शावरी प्रथित वत्सार सन्मतीने ॥ चितामाणिप्रथमनंदन रामनाथें ॥ प्रल्हादसच्चरित भैं रचिछं शुभार्थ ॥ ४९ ॥

८४९. प्रल्हाद चारित्र

गुरुदासकृत

व० क० ३६१

अरा २१

पदें •

**लिखित** 

पार्ने १-१२ .

े ग्रंथ ११५

माहिती-××आस हेच तव दास्य देहि गुरुदाह बोलिला : वासुदेव हाणे वर दिधङा ॥ ×× ॥ १,४ ॥

८५०. भानसेचेंवऱ्हाड

वेंकोबारुत

्व० ऋ० ४१७ क्छोक इ० लिखित

अरा २१

पानें १-५ ग्रंथ १३• माहिती—खंडेरायाचे ऐसे लग्न ॥

शिवा (महाराजा) श्रितवेंकोबाने ॥ , गायिजेर्छे सद्गार्वे ॥

८५१. भामाविलास

वामनकृत

ंव• ऋ० ३६२ ′

अरा २१

श्लोक

छिखित 🏾

ग्रंथ ६३

पाठकनामानृत

#### पुराण,

ओगा

लिखित

पार्ने १-१३

श्रंथ २३०

माहिती-भारत अश्वमेश्वपर्वप्रकरण २४

८५३. मलींद्रराजप्रकरण

पाठकनामाकृत

व० ऋ० ३६४

अरा २१

ओग्या

ालेखित

प्रकरण १-२

पार्ने ४४ ग्रंथ ४५०

माहिती-चंद्रहासाची कथाच आहे.

८५४. महालक्ष्मीचें चरित्र 💎 दासकृत

माळसेचेंलग्न

अंबादासकृत

व० ऋ० ३४० व ४१८ अरा २१

श्लोक इ० लिखित

पाने १-२२ ग्रंथ १९०

८५५. मार्कडेयचारेत्र

आनंदनंदनकृत

व० क्र० ३६९

अरा २१

श्लोक

**लिखित** 

पार्ने १-१३

मंथ १२६

माहिती-शुभक्रत्संवत्सर चैत्रवद्य गुरुवार-

८५६. सुकुंद्विलास

वामनकृत

व० ऋ० ३६६

अरा २१

स्ठोक

**ब्रि**खित

पानें १--२

अंथ ५२

#### ८५७. रामायणकथासंक्षेप अयोध्यावर्णन

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० ४१९

अरा २१

गद्य

**ब्लिखित** 

अपूर्ते. पार्ने १-१६ अयोध्यावणेन पार्ने १-२ } १८

F14 9 co

#### ८५८, रासकीडा

प्रतापराम

व० ऋ० ३६८

असा २१

पद इ०

**लिखित** 

पानें १-१५

अंथ १४०

माहिती-पान १० ×× श्रीप्रतापरामाख्य सानिधान ॥

८५९. रासकीडा व॰ क॰ ३६७ प्रतापराम

पद इ०

अरा २**१** लिखित

पानें १-११

अंथ १९०

८६०. लवकुशाख्यान

एकाजनाद्नेनकृत

व० क्र० ३७०

अरा २१

ओव्या

**बिखित** 

अध्याय १४-१६

पानें १-५२ अंथ ४४७

८६१. लंबकुशांख्यान

एकां जनार्द्**न** 

व० ऋ० ३७० अ

अरां २१

# युराण.

| ओत्रया                    | <b>लि</b> खित              |
|---------------------------|----------------------------|
| प्रसंग १२-१६ पानें १-५    | २ म्रंथ ४४७                |
| ८६२. चस्त्रहरण (गोपीचें)  | प्रतापरामकृत               |
| वर क्र० ३७२               | अरा २२                     |
| , स्ठोक परें इ०           | <b>लिखित</b>               |
| पानें १-१९                | ग्रंथ १३०                  |
| माहिती—×× ॥ गुरुसेतुन     | तमा ॥.३ ॥                  |
| ८६३. वस्त्रहरण (गोपीचें)ः | प्रतापरामकृत               |
| व० क्र० ३७३               | अरा २ र                    |
| श्लोक इ०                  | ् <b>लि</b> खित            |
| > अपूर्त पार्ने १-१०      | प्रंथ ११०                  |
| ८६४. वस्त्रहरण (गोपीचें)  | प्रतापरामकृत ,             |
| वं कि कि ३७९              | ं अरा ३२                   |
| . श्लोक इ०                | , हिंखित्<br>              |
| ्पाने १-१०                | मंथ १३०                    |
| माहिती-×× त्या वंदितों    | धरित जो गुरुसेतुनामा ॥ ३ ॥ |
| ८६५. वस्रहरण (द्रौपदीचें) |                            |
| व० क्र० ३७४               | अरा २२                     |
| ओव्या .                   | . हिखित                    |
| पानें १-१९                | म्रेथ १२१                  |
| माहितीठो० ऋ० ८७०          | पहा-                       |
|                           | •                          |

#### ्युराण.

- ४६६ वह्महरण (द्रौपदीचें)-

व० ऋ० ३८१,

ओव्या

पानें १-२७

८६७. वस्त्रहरण (द्रौपदीचें)

व० ऋ० ३७६

ओव्या

पानें १–३४

८६८. वस्नहरण (द्रौपदीचें)

व॰ क्र॰ ३७७

ओव्या

पानें १-४०

८६९. वस्त्रहरण (द्रौपदीचें)

व० क्र० ३७८

ओन्या

पानें १-२८

८७०. वस्त्रहरण (द्रौपदीचें)

वं ऋ० ३८०

ओन्या

पार्ने १-११

पाठकनामाकृत

ं अरा २२

हिंखित .

त्रयं ३५०

पाठकनामाकृत

अरा २२

लिबित

श्रंथ ३५ € ु

पाठकनामाकृत

अरा २२

लिखित

अथ ३५०

**मुक्तेश्वरकृत** 

अरा २२

**लि**खित

श्रंथ ३५०

सूर्यदासकृत

अरा २२

*छि*खित

ग्रंथ १०२

# पुराण,

माहिती-हे व ठो० ऋ० ८६५ व ८७१ एकच, शेवटील ओव्यांत फरक आहे. अपूर्त व तुटकें आहे.

८७१. वस्त्रहरण (द्रौपद्चिं)

नासयाकृत

व० ऋ० ३७९

अरा २२

ओव्या

लिखित

पानें १-१३

श्रंथ १९०

ठो० ऋ० ८७० पहा.

८७२. विनोद (द्रौपर्दासी)

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० ४२०

अरा २२

गद्य

लिखित

थोरवंद १

८७३. शिविकथा

विष्णुदासनर सिंहकृत

व० ऋ० ३८२

अरा २२

ओव्या

**लिखित** 

पानें १-१६

अंथ १६१

माहिती-

×× मग म्यां वंदिला श्रीगुरु ॥ रामगारतीदिगंवरु ॥ ××

11 7 11

८७४. शुकदेवचरित्र

् बुवयाकृष्णदास्कृत

व० ऋ० ३८३

अरा २२

लिखित ओन्या ग्रंथ ४४७ प्रसंग १-४ पाने १-३४ बब्या कृष्णदासकृत ८७५. शुक्षदेवचरित्र अरा २२ व० ऋ० ३८% छिखित ओन्या ग्रंथ ४४७ प्रसंग १-४ पाने २१ (अनाम) कर्ता ८७६. शुकद्वचारित्र अरा २२ व० क्र० ३८४ **लिखित** ओव्या ग्रंथ ४२७ पानें १-२० रेणुकादासकृत ८७७. अियाळचरित्र असा २२ व० क० ३८६ लिखित ओन्या ग्रंथ २८० पानें १-१६ माहिती— ×× रेणु कादासाचा स्वामी शूळपाणी ॥ शमु भत्त्काचा कैवारकरुनी ॥ देव स्थापिले चरणी ॥ सदाशिवें परियप्ता ॥ २९५ ॥ ' · शके १६२५ मुभानुनाम संवत्सरे वैशाख शुद्ध ११ शुक्रवार तेदिनीं श्रि॰ च० समाप्त ॥

८७८. सहधर्मचरीलक्षण गंगानंदनकृत ,

#### प्राण.

ओव्या

**लिखित** 

ं पानें १-१८

श्रंथ १५०

माहिती-अष्टावक सुप्रमा विवाह कथा.

#### ८७९. सीतादेवीचेंफळशोभन माधवसुतकृत

व० क्र० ३८९

अरा २३

पुद

लिखित

पानें १-६

ग्रंथ ५०

माहिती-×× प्रतापसिंह राजऋपीचे ॥ प्रेरणेने केले अचिर नतापवर्गदेता राम ॥ प्रींती पावी अनरामर ॥ कृतांनाल विनवी भावें ॥ संतां माधवाचा कुमर ॥ २० ॥

#### ८८०. सीतादेवीचेंफळशोभन माधवसुतकृत

व॰ क्र॰ ३८८

अरा २३

ओप्यां

**लिखित** 

पाने १-६

य्रंथ ५०

#### ८८१. सीतास्वयंवर (कल्याण) भाधवकृत

व॰ क्र ३९०

अरा २३

ओव्या इत्यादि

लिखित

पार्ने ६

मंथ १२०

८८२ सीतास्वयंवर

रासकविकृतः

ं वै० क्र० ४०८

अरा' २३

#### पुराण,

**लि**खित ं अञ्चेन गुंथं ५०० अपूर्त पानें १-३२ माहिती-पान ३-हे काव्य तो रामकथेस वानी ॥ त्यामानि हें रामकवीस मानी ॥ ×× ॥ २६॥ रामकविकृत ८८३. सीतास्वयंवर अरा २३ व० क्र० ३९३ **लिखित** ঞ্চাক ग्रंथ ६७० पाने १-४२ माहिती-पान ३ × × ॥ रामकवीस मानी ॥ २७ ॥ रामकविकृत ८८४. सीतास्वयंवर अरा २३ व़ क्र ३९२ **छि**षित स्रोक ग्रंथ ६७० पाने १-३४ माहिती-पान २-xx रामकवीस मानी ॥ २७ ॥ रामकविकृत ८८५. सीतास्वयंवर अरा २३ . ंवं के के ० ३९१

> ्पाने १-५२ माहिती-पान ४ ×× रामकवीस मानी ॥ २७ ॥

ंश्छोक

व्रिखित

ग्रंथ ६७०

८८६. सीतास्वयंवर वामनस्वामीकृत

व० ऋ० ४२१

अरा २३

श्लोक

**लिवित** 

पानें १-९

श्रंथ १८०

माहिती-अहिल्योध्दारानंतर कल्याण व अयोध्या प्रवेश. मुखपत्र-ने पहिलें पान त्यांत ग्रंथ १८०. रुनु वंद ८ असे आहे-कथा भाग पूर्ण आहे. ×× सीतास्वयंवर असा वरवा मनानें 🏗 लक्षानि शास्त्र अवलोकुनि वामनानें ॥ भाषा प्रवंध रवुनाथकथारसाचा ॥

केला प्रसाद अवघा पदसारसाचा ॥ ९९ ॥

८८७, सीतास्वयंवर

वामनस्वामीकृत

व० ऋ० ४२२

अरा २३

श्लोक

लिखित

वंद ४

ग्रंथ १००

८८८. सीताहस्त (लवकुशाख्पान)

**विश्वदासकृत** 

व० ऋ० ३७१

अरा २३

ओज्या

**लिखित** 

प्रसंग १-३ पाने १-३९ 🔻 📜 प्रयंथ २८०

माहिती-प्रसंग १, पान ११-×× इत्कियावरि हाणे शिवदासा अज्ञाना ॥ ८२ ॥ गोंदळ्याचें कावित्व ॥

| <b>८८९.</b> सुर | शस च | गरित्र |
|-----------------|------|--------|
|-----------------|------|--------|

व० ऋ० ३९४

स्ठोक

पानें १-१०

कचेश्वरकृत

अरा २३

**लिखित** 

ग्रंथ १६८

#### ८९०. सुदामचरित्र

व० क्र ३९५

ओव्या

पाने १-७

#### **रुष्णदासनामाकृत**

अरा २३

**छिखित** 

ग्रंथ १०६

माहिती-राके १६(०)२ रौद्रिनाम संवत्सर तिथि पौषवद्य चतुर्देशी १४ तिहिने लिखितम् पुस्तकं ॥ इयंवक आडीकीन्याने ॥ ची ॥ च ॥

#### ८९१. सुदामचरित्र

वि क ३९६

ओव्या

ं पार्ने ११

#### पाठकनामाक<u>ुत</u>

अरा २३

**लिखित** 

मंथ ११३

#### ८९२. सुदामचारित्र

व० क० ३९९

ओव्या

पानें १-३२

#### दत्त,विदृलसुतकृत

अरा २३

**लि**खित

- अंथ ३००

८९३. सुदायचरित्र

दत्त,विष्ठसुतकृत

व० क्र० ३९७

अरा २३

आव्या

ािंगिंवत

प्रसंग १-६ पाने १-२८

यंथ ३००

माहिती-पान २७-२८ xx हरिदासाचा शरणांगत ॥ xx शालिशक १६(०)१३ प्रजोत्पत्ति सं० भाद्रपदशुद्ध भौमवासरे रुसिपंचमी दिनी संपूर्णग्रंथ लिहिला.

८९४. सुदामचरित्र

हरिवामनकृत

वः क्र॰ ३९८

अरा २३

श्लोक

**ब्रि**खित

पानें १-६

ं अंथ ६०

८९५. स्यमंतकोपाख्यान

माधवसुत्कृत

व० ऋ० ४०२

अरा २३

ओव्या

**लिखित** 

मति ५ वी पार्ने १-२४

**प्रं**थ २५३

माहिती—स्कंदपुराणांतर्गत × × ऐसी माषाप्रवंधरत्नमाळा ॥ प्रेमसूत्रें गुंफीत विशाळा ॥ श्रीप्रतापरामपदकमळा ॥ अपिंछी विमळा माधवसुतें ॥ २१८ ॥

८९६. स्यमंतकोपाख्यान

माधवात्मजकृत

व० ऋ० ४०१

अरा २३

#### पुराण,

ओव्या छिंखित
प्रति ६ वी पाने १-१९ ग्रंथ १६०
माहिती-महाभारते हरिवंशे××ऐसें वैशंपायन बोलिला ॥
ह्मणोनि नैमियवनीं मुनीला ॥ हांगे सूत संदर्भ मला ॥
श्रोतया सकळां माधवात्मन ॥ १२१ ॥

८९७. स्यमंतकोपाच्यान

वढ क्र० ३११

ओन्या

प्रति ३ री पाने १-१०

भाधवात्मजलत

अरा १९

लिखित

श्रंय १७५

८९८. स्यमंतकोपाख्यान

व० ऋ० ३१२

ओन्या

प्रति ४ थी

माधवात्मजकृत

अरा १९

लिखित

पार्ने १-१० श्रंय १७५

८९९. स्यसंतकोपाख्यान

व० ऋ० ३०९

ओन्या

न्रति १ छी

**माध्यात्मजकृत** 

अरा १९

लिखित

पाने १-११ श्रंथ १७५

माहिती-महाभारते हरिवंशे विंशोंध्यायः

९००. स्वयंत्रकोपाउचान

वट का० ३१०

ओव्या

प्राते २ रो

साधवात्मजन्त

अरा १९

लिखित

पाने १-१० अंथ १७६

९०१. स्यजंतकोपाख्यान

व० ऋ० ३६

. गद्य

पाने १-१०

माहिती-स्कांदे.

(अनाम) कर्ता

अरा १

छिखित

ग्रंथ १८०

९०२. स्यलंतकोपाच्यान

व० क्र० २३९

गया

पानें १-८

माहिती—स्कांदोक्त

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित

ग्रंथ १०५

९०३. हारिखंदकथा

व० क्व० ४०३

ओन्या

प्रसंग १-१३

अंय १६२२

विष्रजनाईनकृत

अरा २३

**चिंखित** 

पानें १०१

#### प्राण.

माहिती-×× प्रसंग १-

अतां नमूं श्रीगुरुरावो ॥ बहाकुल विछ महादेवो ॥ ×× ॥ २३ ॥ नाम तुको रूष्ण आत्मपिता ॥२८××॥ प्रसंग १३--×× विप्र जनार्दन रघुनाथदास ॥ तो प्रार्थी संतांस ॥ ×× ॥ ८९ ॥ ×× ॥ प्रमादिनाम संवत्सरे ॥ आश्विनमासे ॥ शुक्कपक्ष विजय दशमी ॥ शनिवार दिवसी ॥ महादेवपष्टणीं (१३) तेरा प्रसंग समाप्त जाले ॥

९०४. हरिश्चंद्रकथा

माधवात्मजकृत

व० ऋ० ४०४

अरा २३

ओव्या

**लि**खित

अध्याय १-७, ८ वा अपूर्त

पानें १-२१२

यंथ २२२१

९०५. हारिश्चंद्रपुराण

विष्णुदासनामाकृत

व० क० ४०५

अरा २३

ओव्या

**लिखित** 

प्रसंग १-४

पानें १-३८

ग्रंथ १०३६

प्रसंग १--×× मग हाणे केशिराज् ॥ तुज प्रणिपातु

माझा ॥ आणि समस्तां द्विजां ॥ इंडवत माझें ॥१३॥ ××॥ मग नामदेव विनवी हरिचरणी ॥ कथासांगेन हरिश्रंद्वाची ॥ १९ ॥ ××× नामा ह्यणे विष्णु दामु ॥ ××× ॥ प्र० ४ ॥ ओव्या १३० ॥

000

#### षुराण-व्रतः

९०६. चतुःषष्ट्युपचारकारिका (अनाम) कर्ता

व० क्र० २०२

अरा १८

आर्था

लिखित

प्रति १ ली

पार्ने १-२

श्रंथ २७

माहिती—पान १ उत्तरनीरांजन ते विरचुनि करवौनि आचमन उपरी । चौसष्ट्य हि उपचार श्रीविजयीशासि मिक्तियुक्तकरी ॥ १॥

पान २—चौसप्टयहि उपचार श्रीवागीशासि करूनि
भावाने ॥ लाहे चौसप्य कळा श्रीशिवभूपाळ तत्त्रभावाने ॥ २१॥

९०७. चतुःषष्युपचार कारिका (अनास) कर्ना

व० क्र० २०३

अरा १८

आर्था

लिखित

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित

पाने १-२

(अनाम)कर्ता

अरा १८

**छिखित** 

पानें १--२

(अनाम) कर्ता

पानं १-२ प्रति २ री

ग्रंथ २७

माहिती--वरील प्रमाणें.

९०८. चतुःषष्ट्युपचारकारिका

व० ऋ० २०४

आर्या प्रति ३ री

श्रंथ २७

माहिती-ऐंजन प्रोा-

९०९. चतुःषष्ट्युपचार कारिका

व० ऋ० २०९

आर्या प्रति ४ थे।

ग्रंथ २७

भार्या

प्रति ५ वी

व० ऋ० २१२

माहिती-ऐंजन प्रों.

९१०. चतुःषष्ट्युपचारकारिका

अरा १८ छिखित पानें १-२ त्रंथ २७ माहिती-ऍजन प्रोा-

९११. चतुःषष्ट्युपचारकारिका

व० ऋ० २०६

आर्या

प्रति ६ वी

श्रंथ २७

माहिती-ऐंजन मो।

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित

पार्ने १--२

९१२. चतुःषष्ट्युपचारकारिका

व० ऋ० २०७

आर्या

प्रति ७ वी

मंथ २७

माहिती-ऐंजन प्रो.

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित

पाने १-२

९१३. चतुःषष्ट्युपचारकारिका

व० ऋ० २०८

आर्या

मित ८ वी

य्रंथ २७

माहिती-एजन मोर

(अनाम) कर्ता

अरा १८

**छिखित** 

पार्ने १-२

| 658. | चतुःषष्ट्युपचारकारिका | (अनाज) कर्ता  |
|------|-----------------------|---------------|
|      | व० ऋ० २०९             | अरा १८        |
|      | आर्या                 | <b>लिखित</b>  |
| ,    | प्रति ९ वी            | पाने १-२      |
|      | ग्रंथ २७              |               |
|      | माहिती-ऐंजन घोो.      |               |
| ६१५. | चतुःषष्ट्युपचारकारिका | (अवाब) कर्ता  |
|      | व० ऋ० २१०             | अरा २०        |
|      | आर्यो                 | िंखित         |
|      | मति १० वी             | पार्ने १-२    |
|      | <b>अंथ २</b> ७        |               |
|      | माहिती-ऐंजन प्राो.    |               |
| ९१६. | चतुःषष्ट्युपचारकारिका | (थनाम) दर्ता  |
| •    | व॰ क्र॰ २११           | अरा १८        |
|      | आर्यो                 | <b>छि</b> खित |
|      | प्रति ११ वी           | पानें १-३     |
|      | म्रंथ <b>२</b> ७      |               |
|      | माहिती-ऐंजन प्रो.     | •             |
|      |                       | •             |

५१७. चतुःबष्ट्यपचारकारिका (अनाम) कर्ता

वं कि वि

अरा १८

आर्या

**छि**खित

प्रति १२ वी

पानें १-ध

ग्रंथ २७

माहिती-ऐंजन प्रमाणें, या पुस्तकाची लिपी मात्र तेलंगी, पण भाषा मराठीच.

९,१८. दीपकस

(अनाम) कर्ता

व० क्र० २१४

अरा १८

आर्या

**लिखित** 

मति १ ली

पानं १-३

श्रंथ ३०

माहिती-पान १-

सोवर्ण पुष्प देवा अर्पुनियां दक्षिणा तया उपरी ॥
सर्वालंकारादिक चोसप्टिहि आरत्या सर्वेचि करी ॥ १॥
पान २-३ ×× श्रीशिवभूषं रचितां देवें सुजनीच त्या
विलोकाव्या ॥ ×× ॥ १९ ॥

श्रीविजयीश्वर भनकां देवुनि विजयासि नित्य सांभाळी ।। ×× ॥ २०॥

९१९. दीपक्रम

. आर्या

े प्रति २ री

श्रंथे ३०

व० क्र० २१६

प्रति ३ री

ग्रंथ ३०

आर्या

९२२. दीपकाम

आर्था

९२१.. दीपक्रस

माहिती-ऐंजन प्रो.

प्रति ४ थी पाने १-३

माहिती-ऐंजन मो.

वंशकार्वर

व० ऋ० २१७

९२०. डीएकम

. आर्या

(अनाम) कर्ता व० क्र० २१५

अंरा १८ · ालिखित ·

पानें १-३

ा**ले**खित

·पाने १-३

(अनाम) कर्ता

अरा १८

**लिखित** 

अयं ३०

(अनाम) कर्ता

38

🧀 अंरा १८

लिखित

माहिती-वरील प्राो.

ं (अनाम) कर्ता े अरा १८ 🕠

| प्रति ५ वी पाने १-३   | ्रअंथ ३०        |
|-----------------------|-----------------|
| माहितीऐंजन मोो.       |                 |
| ९२३, दीपकम            | (अनाम) कर्ता    |
| व० ऋ० २१९             | अरा १८          |
| आर्यो                 | िखित            |
| ञति ६ वी पार्ने १-३   | <b>ग्रंथ</b> ३० |
| माहिवी-ऐंजन प्रो.     |                 |
| ९२४. द्रीपऋम          | (अनाम) कर्ता    |
| व० ऋ० २२०             | अरा १८          |
| आर्या ·               | छिखित           |
| प्रति ७ वी पार्ने १-३ | अंथ ३०          |
| माहिती-ऍजन प्राो-     |                 |
| ९२५. दीपकम            | (अनाम) कर्ता    |
| व० ऋ० २२१             | अरा १८          |
| आर्थी                 | शिवित           |
| मति ८ वी पाने १-३     | मंथ ३०          |
| माहिती-ऐंजन प्राो-    |                 |
| ९२६. दीपक्रम          | (अनाम) कर्ता    |
| व० ऋ० २२२             | अरा १८          |
| आर्या                 | <b>चिषित</b>    |

|              | 9                       |                      |
|--------------|-------------------------|----------------------|
|              | प्रति ९ दी पाने १-३     | श्रंथ ३०             |
|              | माहिती-ऐंजन प्रोा       |                      |
| <b>९२७</b> . | दीपक्रम                 | (अनाम) कर्ता         |
|              | व० ऋ० २२३               | अरा १८               |
|              | आर्या                   | विवित                |
|              | प्रति १० वी पाने १-३    | श्रंथ ३०             |
|              | माहिती-ऐंजन प्राो       |                      |
| ९२८.         | दीपक्रम                 | (अनाम) कर्ता         |
|              | व० क्र० २२४             | अरा १८               |
|              | आयो                     | <b>ब्रि</b> बित      |
|              | मति ११ वी पार्ने १-३    | म्रंथ ३०             |
|              | माहिती-ऐंजन मो.         |                      |
| ९२९.         | दीपक्रम                 | (अनाम) कर्ता         |
|              | व० ऋ० २२९               | अरा १८               |
|              | आर्या                   | <b>छि</b> खित        |
|              | प्रति १२ वी पाने १-३    | म्रंथ ३०             |
|              | माहिती-ऐंनन प्राो, भाषा | मराठी ; लिपि तैलंगी. |
| 930.         | पूजाक्रम                | (अनाम) कर्ता         |
|              | व॰ क्र॰ १७९             | अरा १८               |
|              | आर्या                   | <b>लिखित</b>         |
|              | प्रति १ की पार्ने १-४   | त्रंथ ५०             |
|              |                         |                      |

माहिती-पान १-

श्रीमंत छत्रपतो क्षत्रियकुल सार्वभौम शिवनृपती ॥ तत्कतपूजा पाहूं ब्रह्मादिक सर्व फार जप जपती ॥ १॥

×× सुमक्ति विजयीश्वराख्यदेवाची ॥ ×× ॥

या देवाच्या विविध पूजा सामग्रीचा बयाज ॥ २--४९ ॥

९३१. पूजाक्स

(अनाम) कर्ता

व० क० १८०

अरा १८

आर्था

**लि**खित

प्रति २ री पानें १-४

मंथ ५०

माहिती-वरील मो।

९३२. पूजाक्रम

(अनाम) कर्ता

व० क्र० १८१

अरा १८

आया

लिखित -

प्रति ३ री पाने १-४

मंथ ५०

माहिता-वरील मो।

९३३. पूजाकम

(अनाम) कर्ता

व० क्र० १८२

अरा १८

आर्या ,

**छिखित** 

े प्रति ४ थी पानें १-५

ग्रंथ ५०

माहिती-ऐंजन प्रारे

# ्षुराण.

| ९३४ पूजाकम                                                                     | (अनाम) कर्ता                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| व० क्रः १८३                                                                    | अरा १८                                                         |
| आयी                                                                            | <b>छि</b> खित                                                  |
| प्रति ५ वी पाने १-४                                                            | ्रं <b>य</b> ः ५ ०                                             |
| माहितीऐंजन ओ.                                                                  |                                                                |
| ९३५. पूजाऋस                                                                    | (अनाम) कर्ता                                                   |
| व० ऋ० १८४                                                                      | अरा १८                                                         |
| आर्या                                                                          | लिखित                                                          |
| ्प्रति ६ वी पाने १५                                                            | त्रंथ ५०                                                       |
| माहितो-ऐंजन प्रो.                                                              | :                                                              |
| ९३६. पूजाकम                                                                    | (अनाम) कर्ता                                                   |
| Section Contract                                                               | . (                                                            |
| व० ऋ० १८५                                                                      | अरा १८                                                         |
|                                                                                | •                                                              |
| व॰ ऋ॰ १८९                                                                      | अरा १८<br>छिखित                                                |
| व० ऋ० १८५                                                                      | अरा १८<br>छिखित                                                |
| व॰ ऋ॰ १८५<br>आर्या<br>प्रति ७ वी पाने १५<br>माहितीऐंजन प्रो.                   | अरा १८<br>छिखित                                                |
| व॰ ऋ॰ १८५ आर्या प्रति ७ वी पाने १५ माहितीऐंजन प्रो. ९३७, पूजाकम                | अरा १८<br>छिखित<br>श्रंथ ५०                                    |
| व॰ ऋ॰ १८५ आर्या प्रति ७ वी पाने १५ माहितीऐंजन प्रो. ९३७, पूजाकम                | अरा १८<br>छिखित<br>प्रथ ९०<br>(अनाम) कर्ता                     |
| व॰ ऋ॰ १८६  आर्या  प्रति ७ वी पाने १६  माहितीऐंजन प्रो.  ९३७, पूजाकम  व॰ ऋ॰ १८६ | अरा १८<br>छिखित<br>प्रेथ ९०<br>(अनाम) कर्ता<br>अरा १८<br>छिखित |

| ९३८. पूजाकम                                                                                           | (अनाम) कर्ता                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| व० ऋ० १८७                                                                                             | अरा १८                                                |
| आर्या                                                                                                 | <i>छि</i> खित                                         |
| બાયા                                                                                                  | शिलत                                                  |
| प्रति ९ वी पार्ने १-४                                                                                 | म्रंथ ५०                                              |
| गाहितीएंजन प्राहे.                                                                                    |                                                       |
| ९३९. पूजाकम                                                                                           | (अनाम) कर्तां                                         |
| व∘ 邪。 <b>१८</b> ८                                                                                     | अरा १८                                                |
| आर्या                                                                                                 | <b>लि</b> खित                                         |
| प्रति १० वी पाने १-९                                                                                  | ग्रंथ ५०                                              |
| माहितीऐंजन प्राी.                                                                                     |                                                       |
| 111541 241 4111                                                                                       |                                                       |
| ९४०. पूजाक्रम                                                                                         | (अनाम) कर्ता                                          |
|                                                                                                       | (अनाम) कर्ता<br>अरा १८                                |
| ९४०. पूजाकम                                                                                           |                                                       |
| ९४०. पूजाकम<br>व० क्र० १८९                                                                            | अरा १८                                                |
| ९४०. पूजाकम<br>व० क्र० १८९<br>आर्या                                                                   | अरा १ <i>८</i><br>छिखित                               |
| ९४०. पूजाकम<br>व० क० १८९<br>आर्या<br>प्रति ११ वी पार्ने १-४                                           | अरा १ <i>८</i><br>छिखित                               |
| ९४०. पूजाकम<br>व० क० १८९<br>आर्या<br>प्रति ११ वी पानें १-४<br>माहितीऐंजन प्राो.                       | अरा १८<br>व्यिषित<br>य्रंथ ५०                         |
| ९४०. पूजाकम<br>व० क० १८९<br>आर्या<br>प्रति ११ वी पानें १-४<br>माहितीऐंनन प्राो.<br>९४१. फलाभिषेककम    | अरा १८<br>हिखित<br>श्रंथ ५०<br>(अनाम) कत्             |
| ९४०. पूजाकम  व० क० १८९  आर्था  प्रति ११ वी पानें १-४  माहितीऐंनन प्राो.  ९४१. फलास्मिषेककम  व० क० १९० | अरा १८<br>हिस्ति<br>श्रंथ ५०<br>(अनाम) कत्।<br>अरा १८ |

होतां अभिषेक वृहज्जंबीरी आचमन हिं त्या उपरीं ॥ अपोंनि कमरकादिक सत्तावीस हि फलाभिषेक करी ॥ १॥ पान २-xx श्रीविजयीश्वर पुरवी भक्तानें चितिलें मनी जें जें ॥ १० ॥

९४२. फलाभिषेकक्रम

व० क्र० १९१

आर्या

प्रति २ री पार्ने १-२ माहिती-वरील प्रमाणें.

९४३. फलाभिषेककम

व० का १९२

आर्या

प्रति ३ री पार्ने १-२ माहिती-एंजन शो.

९४४- फलांभिषेकक्रम

व० ऋ० १९३

आर्या

प्रति ४ थी पार्ने १-२ भाहिती-ऐंजन प्रो

(अनाम) कर्ता

अरा १८ **लिखित** 

म्रेथ १४

(अनाम) कर्ता

अरा १८

**लिखित** 

श्रंथ १४

(अनाम) कर्ता

**छि**खित

अरा १८

अंथ १४

९४५. फलाभिषेककम

व० क्त० १९४

आर्या

प्रति ५ वी पानें १-२

गाहिती-ऐंजन प्रो.

९४६. फलाभिषेकक्स

व० ऋ० १९९

आया

प्रति ६ वी पानें १-२

माहिती-ऐंजन घोो.

९४७. फलाभिवेककम

व० क० १९६

आर्या

प्रति ७ वी पानें १-२

माहिता-ऐंजन प्राो.

९४८. फलाभिषेककम

व० ऋ० १९७

आयो

प्रति ८ वी पानें १-२

माहिती-ऐंजन प्राो.

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित.

ग्रंथ १४

(अनाम) कर्ता

अरा १८

लिखित

श्रंथ १४

(अनाम) कर्ता

अरा १८

**ब्हिं**बित

मंथ १४

(अनाम) कर्ताः

अरा १८

लिखित

मंथ १४

## पुराण,

| धुराण,                 |                  |
|------------------------|------------------|
| ९४९. फलामिषेककम        | (अनाम) कर्ता     |
| व० ऋ० १९८              | अरा १८           |
| आर्या                  | <b>लि</b> खित    |
| ् प्रति ९ वी पानें १-२ | ग्रंथ १४         |
| माहिती—ऐंजन प्राो.     |                  |
| ९५०. फलाभिषेककम        | (अनाम) कर्ता     |
| व॰ ऋ० १९९              | अरा १८           |
| आर्थो                  | <b>छि</b> खित    |
| प्रति १० वी पानें १-२  | <b>ग्रंथ १</b> ६ |
| माहिती-ऐंजन प्रोा.     |                  |
| ९५१. फलाभिषेकक्रम      | (अनाम) कर्ता     |
| व० ऋ७ २००              | अरा १८           |
| आर्या                  | <b>छि</b> खित    |
| प्रति ११ वी पार्ने १-२ | य्रंथ १४         |
| माहिती-ऐंजन प्राो.     |                  |
| ९५२. फलाभिषेकक्रम      | (अनाम) कर्ता     |
| व० ऋ० २०१              | अरा १८           |
| आर्या                  | <b>छि</b> खित    |
| प्रति १२ वी पाने १२    | अंथ १४           |
| माहिती-ऐंजन शो.        |                  |

## पुराण,

## पतंग अवधूत—द्रेणगी.

| पतम अवधूत—द्णगाः.          |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ९५३. ऋषिपंचयीव्रत          | प्रतापसिंह कृत       |
| व॰ ऋ॰ ३७                   | अरा ३                |
| ओव्या                      | ्र लिखित             |
| अपूत                       | पानें १-७ ग्रंथ १८०  |
| माहिती-पान ७-×× अमर        | •                    |
| नृप वदे कर जोडुन ॥ ×       | × "                  |
| ९५४. गजेंद्रमोक्ष          | नारायणकृत            |
| व० ऋ०ू ४२                  | अरा ३                |
| श्लोक इत्यादि              | <b>छि</b> खित        |
| अपूर्व                     | पानें १-१८ श्रंथ२००  |
| ९५५. महारीमाहात्म्य        | भाषवकृत              |
| व० ऋ० ३६                   | अरा ३                |
| ओव्या                      | <b>ि</b> खित         |
| अध्याय १-२१                | पानें १०९ ग्रंथ १३०० |
| अध्याथ ६ व्यांत काहीं पाने | नाहीत करितां अपूर्त. |
| ९५६. राजगोपाळविलास         | ं <b>इयाम</b> कृत    |
| व० क <b>० २</b> ९          | अरा ३                |
| <sup>-</sup> श्चोंक        | छिंखित               |
|                            |                      |

पानं १-१९ श्रंथ १२५

उछास २ रा

माहिती-पान १--श्लोक-

श्रीरुष्णपाणि मणिपंजरमुक्त पत्रीं ।

जातां नभी गमत शार्ङ्गविमृष्ट पत्री ॥

होवृनि हर्म्यशिखरस्य मनोरमेचा ।

शोधी मनोदय तिचा पति जो मतीचा ॥ ? ॥

पान १५ -

श्रीराजगोपाळविलास नावें ।

केलें महाकाव्य तयाच देवें ॥

निमित्त त्या स्थामकवींद्र केला।

द्वितीय उछास समग्र जाला ॥ ६९॥

इति श्रीराजगो० विलासे मनोरमा स्वागमने नाम द्वितीयोछासः ॥

गोपाळकुष्ण हवळेकर-देणगी.

९५७. नृश्चिंहपुराण

रुक्मांगद्तनयश्रत

ৰ০ ক্ল০ ৩

अरा १

ओव्या

**लिखित** 

अध्याय १-६ पाने ३९

यंथ ७००

माहिती—अध्याय १ पान २-×× वाल्मीकादि आदिम किव ॥ २२॥ (वर्णनानंतर) जी लागी चोर किव चिकुर ॥ मयूरकांव कर्णपूर ॥ बाणकि हास्य सुंदर ॥ इ०॥ श्रीहर्ष, काळिदास, यवभूति इत्यादि कवींचा नाम निर्देश आहे. ओ० ३३-२९॥

#### श्रीराम आराध्य दैवत ओ० १९॥

९५८. प्रल्हाद्चारेञ

**उध्दवाचिद्धना**दि

व० ऋ० ३

अरा १

क्षोक पदें इं

**लिखित** 

अपूर्त पाने १-२

ग्रंथ २९

९५९. षोडशनामावळी (अनाम) कर्ती

व० ऋ० २

अरा १

ओव्या

छिखित

पान १

ग्रंथ ७

माहिती- पान १

श्रीकृष्ण ह्मणेरे उद्धवा ।

अभ्यासि श्रीविष्णु स्मरावा 11

से औषी प्रजापती चिंतावा ।

द्यौन्य वदावा पद्मनाभ ॥ १॥ .... ॥ ओ० ६॥

सुनक्षण्य पेरावे—देणगी.

९६०. उमामहेश्वरव्रतकथा शरफेंद्रभूएटन

व० क्र० १९

अरा १

पदें इ०

**ब्हिं** चित

पार्ने १-६

अंथ ८०

## पुराण,

| ९६१- किरातार्जूर्नाय निरूपण           | शरफेंद्रकृत         |
|---------------------------------------|---------------------|
| व० फ्र <b>०</b> २०                    | अरा १               |
| पदें इ०                               | <b>छि</b> खित       |
| पानें १-९                             | ग्रंथ १३९           |
| ९६% नीलकंठकुलालवरचरित्र               | शरफेंद्रकृत         |
| व <b>० क.० २</b> ४                    | अरा १               |
| पर्दे इ०                              | <b>लि</b> खित       |
| पानें १-११                            | <b>ज्ञंथ</b> १७०    |
| ९६३. नीलिभिल्लचरित्र                  | शरफोंद्र कृत        |
| व० ऋ० २१                              | अरा १               |
| पदें इ०                               | <b>ब्लित</b>        |
| पानें १-११                            | त्रेथ १७०           |
| ९६४. पंचाक्षरीविस्ति<br>शिवरात्रि कथा | शरफेंद्रकृत         |
| व॰ ऋ० २३                              | अरा १               |
| पदें इ०                               | िलेखित              |
| पानें १-८                             | श्रंथ ११२           |
| ९६५. पक्षप्रदोष शनिप्रदोष             | शरफंद्रकृत <b>ः</b> |
| व० क्र० २२                            | अरा १               |
| पदें इ०                               | <i>चि</i> खित       |
| पाने १-८                              | अंश ११२             |

#### त्यागराजस्वामी-देणगीः

९६६. आदित्यवारकथा

विरूपाक्षकृत

व० क्र० २०

असा २

ओव्या

लिखित

पाने १-२

ग्नंथ १२

स्कांदांतर्गत.

९६०. उसामहेश्वरत्रतपूजाकथा (अबाध) कर्ता

व० क १५

अरा २

गद्य

लिखित

अपूर्त-जोर्ण. पानं १७-२५

ग्रंथ १३०

९६८. कोजागरीव्रतविधात

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० १२

अरा २

गदा

**ब्हिं**खित

पान १

संथ ८

९६९. गुरुचरित्र

सरस्वतीगंगाधरकृतः

व० ऋ० २३

अरा २

ओव्या

छापी

अध्याय १-५२ अपूर्त

पानं ,२१ •

माहिती-फाटके तुटके अध्याय व पार्ने-

## पुराणे,

९७०. चितामणिविजय व० क० १७ ओव्या

धंडीदासकृति अरा २ छापी

अध्याय २, ७, ४२ अपूर्त भायः तुटकें फाटकें पुस्तक

पानें १६०

गणेश पुराणादि गणेश भागवतांतर्गत.

माहिती—अध्याय ४३, पान ९, प्रत्येक अध्याया (१-४३) च्या ओव्यांच्या संख्या देवून कुछ ओ० ९६२३ संख्या केली आहे.

हा श्रंथ घोंडोपंत सखाराम पोकळे थेउरकरच्यानीं गणेरामक्तां करितां गणेरा छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केला.

#### ९७१. तुलामाहातस्य

रंगनाथकृत

व० ऋ० १९

अरा २

ओव्या

**ब्रि**खित

अध्याय १-२६

पानें २-३०८

अध्याय १-अपूर्त व ३६ अपूर्त

प्रथ ७०००

माहिती-पान २- ×× तेजनगरीं मला कित्येकानीं ॥ तुलामाहात्म्य करावें भाषाचेनि ××॥ तें आह्यी ऐकावें असे प्रार्थिल्यावर हा ग्रंथ राचिला॥ ओन्या २६-३१॥ आग्नेय पुराणांतर्गत.

### ९७२. यहारीमाहात्म्य

माधवकृत

व० ऋ० १८

अरा ३

ओब्या

लिखित

अध्याय ४-२२ अपूर्त

पानें ११-८०

अंथ १२५०

माहिती-रोवटचें पान जीर्ज. अध्याय १-२२ स औ० ९१३ पान ७८-××॥ राके १६१९ स पावला अंथ समाप्तीस ॥ ईश्वर संवत्सर फाल्गुणी पूर्णिमेस ॥ आरंभकेला ॥ २९ ॥ उपरी सप्तमी मंगळवारी ॥ कावेरी तीर त्रिवंदूरीं॥ संपर्ले ॥ २६ ॥

ब्रह्मांड पुराण-क्षेत्र खंडांतर्गत.

#### ९७३. माघमाहात्स्य

विरूपाक्षकृत

व० क० २१

अरा २

ओव्या

लिखित

अध्याय २१-२९ अपूर्त

पानें २९

श्रंथ ए००

माहिती-फाटकी पानें

पद्मपुराणांतर्गत.

९७४. रथसप्तमीवत विधि

(अनाम) कर्ता

व० ऋ० १३

अरा २

गहा

**छि**खित

पानें १-३

अंथ ४९ पानें जीणी.

९७५. विमळमाहात्म्यं हरिदासकृत व० क्र० २४ अरा २ ओव्या छापी अध्याय २-१५ अपूर्त पाने ४६ माहिती—हे माहात्म्य काशीनाथ नारायण आठवले यांनीं, मुंबई, इंदुपकाशांत छापिलें. आषाढ शुद्ध ११ शालिवाहन शके १८२५ ताा. २० मोहे जूले, सन् १९०३ इसवी—

## .७६. बीरभोगवसंतचरित्र (अनाम) कर्ती

व ० क ० १६ अरा २ गद्य छिखित अपूर्त पार्ने ५-१६ ग्रंथ १४५

## ९७७. शिवलीलामृत

व॰ क्र० २२ अरा २ ओव्या छापी अध्यास ४-१० १२-१४ )

अध्याय ४-१०, १२-१४ अाणि २ व ११ ची काहीं पानें र इस्कांदपुराणांतर्गत. ब्रह्मोत्तरखंडे.

माहिती-फाटकी पानें. अध्याय १-१४ स ओ० २४९४ ब्रह्मानंद पिता व गुरु; सावित्री माता,

रा में १६४० विलंबी फालगुन पूर्णिमेस ब्रह्मकमंडलूच्या तीरीं (बारामती ) द्वादरामती नाम नगरीं आद्यंत ग्रंथ झाला-हा ग्रंथ मुंबईत ंविष्ठल सखाराम अग्निहोत्री यांच्या छापखान्यांत शिलालापावर लापिलें असे ॥

श्रीधरकृत

शके १७७७ राक्षस संवत्सर कार्तिक वदा ४ भौमवार. अध्यायांवर चित्रें आहेत.

#### ९७८. सोम्रवारअगावास्या वृत कथा

(अनाम) कर्ता

व० क० १४

अरा २

गद्य

लिखित

पाने १-९, ७-८, १०-११

ग्रंथ १००

माहिती-अपूर्त.

#### खांसखरीदी.

------

## ९७९. स्कांदपुराणभाषांतर शास्त्रीमहादेव

शास्त्रीमहादेव बासुदेव पाध्येकृत

व० क० ३१

गद्य

छापी

भाग १ छा

पार्ने १-३८८

माहिती-मुंबई, गिरगांव इंदुपकाश छा० इ० १९१९ स्वरुप किंमतीची सुलभपुराण अंथमाला पुस्तक ४ थें.

## ९८०. स्कांदपुराणभाषांतर

नरहररावजी शास्त्रीजोगळेकरकृत

व० क० ३२

गद्य

छापी

भाग २ रा

पार्ने ३८९-६६०

माहितो-मुंबई, गिरगांव इंढंप्रकाश छा० इ० १९१६ स्वल्प किंमतीची मुलम पुराण अंथमाला पुस्तक ४ थें.

#### ९८१. स्कांद पुराण भाषांतर

#### नरहरराचजी शास्त्रीजोगळेकरकृत

व० का० ३३

गद्य

भाग ३ रा

छापी

पानें ६६१-१००८

प्राहिती-मुं ः इं प्रकाश छा० इ० १९१८. स्वल्प किंमतीची सुछभ पुराण ग्रंथमाला पुस्तक ७ वें.

#### ९८२. स्कांद्युराण याषांतर

नरहररावजी चास्त्रीजोगळेकररूत

व० ऋ० ३४

गद्य

भाग ४ था

छापी

पानें १००९-१२३४

माहिती-मुंबई इंदु प्रकाश छा॰ इ॰ १९२१. स्वल्प॰ किंमतीची सुल्य पुराण श्रंथमाला पुस्तक ८ वें.



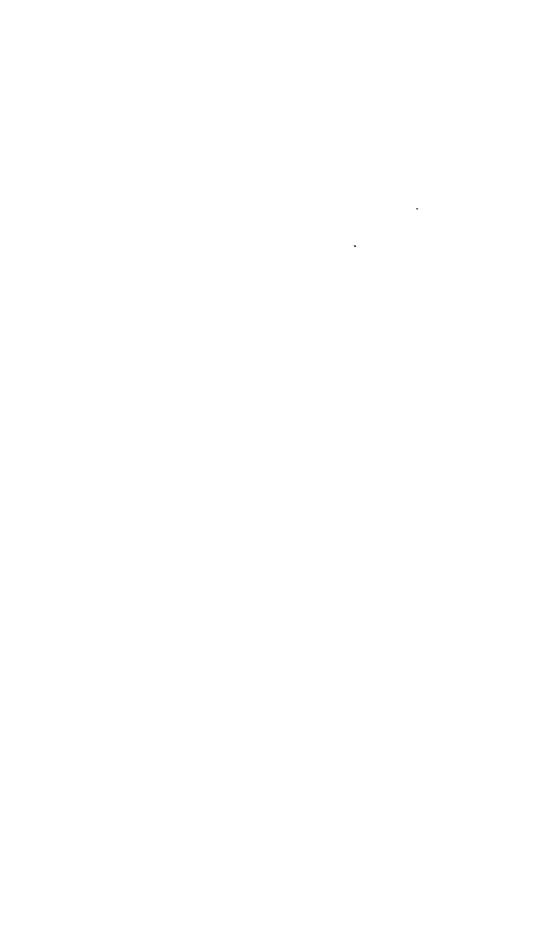



२. देणगी नं० ११४१-११५१

(१) पतंग अवधूत नं० ११४१-११४४

(२) त्याग० स्वामी नं० ११४५-११४९

(३) सु० पेशवे नं ११९०-११९१.



## 11 9 11

# तंजावर महाराज शरमोजी यांचा

सर्वती महाल ग्रंथ लंगह.

# मराठी ग्रंथांची वयाजवार यादि



वर्ग ३-रामायण.

## ९८३. अद्भुतकांड रामायण शेषकोनेरीसुतकृत

आठवेकांड

व० क० ७७

अरा २४

ओव्या

लिखित

मति १ छी प्रसंग १-३

पानें १-१२

य्रंय २३३

माहिती-प्र०१-सप्तकांड रामायण पुनीत ॥ ×× ११॥ सहस्त्रग्रंथात्मक जाण ॥ अज्ञतकांड रामायण ॥ आठवेकांड ॥ १२॥ ×× ॥

कोनेरी सुत आदरेकी ॥ श्रोतयांसि शेष म्हणे ॥ ×× ॥ मोदिनीकर कुलसंभव ॥ रुक्मांगद पुत्र ज्ञान विभव ॥ गंगाधराल्य अभिनव ॥ जया सद्भाव श्रीरामचंद्रीं ॥ ४९ ॥ श्रीशिवरामेंद्र योगिवर ॥ तदनुगृहीत द्यासागर ॥

रुक्ममुत हाणती ज्यासि थोर ॥ लक्ष्मीनृसिंहपर सदा ॥४६॥ तयाचा श्रीअभयहस्त 🛭 माझिया पाथा सदा वर्तत ॥ 🥂 11 08 11 ×× यांत श्रीमती स्वयंवर आणि सीताकृत सहस्रमुखः रावणवय इ० कथा आहेत-

९८४. अद्भुतकांड रामायण शेषकोनेरीसृतकृत

व० क्र० ७८

अरा २४

ओव्या

**छि**खित

प्रति २ री प्रसंग ?-३

पाने १-१४

अंथ २७३

माहिती-वरील प्रमाणें

९८५ अद्धतकांड रामायण शेषकोनेरीसुतकृत

व० ऋ० ७९

अरा २४

ओव्या

िल्लित

प्रति ३ री प्रसंग १-३ अपूर्त पार्ने १-१४

यंथ २०२

९८६. अनंतवाल्यीकि रामायण मेक्स्वामीकृत ( हरिहरनाटक रा०)

ৰ০ ক্ল০ ও৪

अरा २४

पद श्लोक इ०

लिखित

वालकांड सर्ग १९-१८ पाने ७७

आणि २० व ३१ मंथ ९५०

माहिती-सर्ग १९ पान २-×× " हरिहर नाटक आजि पाहावें....."

#### रामायण,

स् १५ पान १४-×× कर्पूराचा मेरु अज्ञान अग्नि सान्निधानीं अनंत भौनि श्रंथ मनोहर निर्भवतीयानीं ॥ इति श्रीमदनंतवाल्पीकरामायणे अपरोक्ष टीका कत मेरु बालकांडे-द्शरथ उद्यानलीला नाटक विलासं नाम पंचदशःसर्गः ॥

स० १६ इति श्री द० उद्यानविनास हरिहरनाटकारंभणं नाम पोडशः सर्गः ॥

सर्ग १७--इति श्री द० विलास नाटक विलोकनं नाम सप्तद्दाःसर्गः ॥

सर्ग १८-इति श्री द० शृंगारवन विलास हरिहरनाटक क्षित्रसंदर्शनं नाम अष्टादशःसर्गः ॥

स॰ २० इति श्री॰ द॰ नाटक शिवपार्वतीलय संजात विशःसर्गः ॥

स॰३१-×× आरतेही समर्पेटा स्वानंद मेरु ॥ शास्त अधिष्टान स्वरूपें आनंत सद्ररु ॥ ३ ॥ इति श्री० मेरु बालकांडे श्रीरामवसिष्टोपदेशंनाम एक-त्रिंशःसर्गः ॥६॥ समात ॥

९८७. आहरावण माहिरावण कृष्णदासमुद्रलकृत

व० ऋ० ५१

ओन्या

प्रति १ ली प्रसंग १-२

अंथ ३५०

९८८. आहरावण महिरावण कृष्णदासमुद्रतकृत व० ऋ० ५२

असा २३

**छि**खित

पार्ने १-३१

अरा २३ 41 ओंध्या विखित प्रति २ री प्रसंग १-२ प्रंथ ३५०

९८९. संगद्शिष्टाई कृष्णदासमुद्धलकृत व० क० ९४ अरा २३ ओन्या लिखित प्रति १ ली प्रसंग १–३ पाने १.४९

> माहिती—मुखपन्नावर, रावण समेंत अगंद, हे चित्र फार सुरेख आहे-

**२९०. अंगद्धिएडाई** कृष्णदाससुद्र**ल्हत** व**०** क० ९९ अरा २३ ओव्या हिस्तित प्रति २ री प्रसंग १—३ पार्ने १-४८ ग्रंथ ४५०

९९१. अंगद्शिष्टाई कृष्णदासम्हर्णकृत प० इ० ५६ अरा २३ ओव्या लिखित प्रति ३ री प्रसंग १-३ पाने १-३८ ग्रंथ ४९०

१९२. अंगद्शिष्टाई स्टब्ब्ल्यास्य स्टब्स्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट

९९३. अंगद्शिष्टाई

कुप्णदासमुद्रलकृत

ब० जा० ९८

अरा २३

आंग्या

**लिखित** 

प्रति ५ वी प्रसंग १-३ पाने १-१९ अथ ४५०

माहिती-पान १९-रावणसर्भेत अंगद-हे चित्र फार सरेख आहे.

१९४. अंगद्धिष्टाई

कुष्णदासस<u>ुद्र</u>लकु**त** 

व० छ० ५९

असा २३

ओव्या

**लिखित** 

मति ह वी प्रसंग ३, (१३, १४, १५.)

पार्ने ७१

ग्रंथ ४७६

माहिती--प्रसंग ३ नव्हे १३ वा असावा. यान वरोवर केलें असे.

९९५. अंगद्धासह

कुष्णदास**स्द्रलकृत** 

व० क्रु है०

अरा २३

ओव्या

**ब्लिखित** 

प्रति ७ वी प्रसंग १-३ पानें १-२२ प्रथं ४ ४ १

माहिती-पान ८ वें फाटकें-रामदासकत गुरूची आरती; पान १४ वें जनार्दनकृत विक्रलाची आरती; पान २२ गोलावीसुतकत ब्राह्मणाची आरती.

९९६. अंगद्शिष्टाई

कृष्णदाससुद्रलक्त

व० ऋ० ६१

असा २३

ओन्या

लिखित

भति ८ वी भसंग १-३

#### रासायणः

पानें १-६१ (१-६० च) ग्रंथ ६३९ माहिती-पान ४० चुकीनें सुटलें ह्मणून १ पान (६० चे ६१) जास्तझालें, प्रसंग २ त काहीं भाग जास्त आहे. जुनें पुस्तक.

९९७. अंगद्शिष्टाई कृष्णदासमुद्रलकृत व० क्र०६२ अरा २३ ओव्या लिखित (वहीं) प्रति ९ वी प्रसंग १-३ पाने १-३८ ग्रंथ ४९० माहिती-आरंभी व शेवटी काहीं श्लो० इ० आहेत. पुस्तक जुनै दिसतें.

९९८. अंगद्शिष्टाई कृष्णदासमुद्रलकृत व० क० ६२ अरा २२ ओव्या लिखित प्रति १० वी प्रसंग ३ रा पार्ने १-२० ग्रंथ १३६ माहिती-अपूर्त-इदंपुस्तकं लिखितं रघुनाथसुतमाघवस्य.

९९९. कौत्ह्छनाटक रामायण सुक्तेइवरकृत संक्षेप रा० अथवा हबूमंतनाटक रा०

वालकांड.

विव ऋ० १३१

अरा ३४

श्चाक

**लि**खित

प्रति १ छी

पाने १-१६

ं अंथ २००

माहिती-पान १-

श्रीमद्रामपदांवृजें हृदि सदा ध्यातुर्भवाञ्घेर्भिया ॥ मुक्तीशस्य विराजते मुरुचिरा वाणी गुणगुणत्राहिणी ।। नाना नाटक भावपद्यरचना संदोह सांद्रीकृता ।: मुश्राच्या सुननैर्पनाहरतरा संसारदुःखापहा ॥ १ ॥ पान १६॥ इति श्रीकोतृहल नाटक रामायणे, अव-धृतानुचर मुक्तीश्वर विरचित बालकांड-(प्रमोदूत) नाम संवत्सरे चैत्रविद सप्तभी मृगुवासरे उत्त-रायणे समाप्त ॥

## २०००. कौतूहलनाटक रामायण मुक्तीभ्वरकृत

अयोध्याकांड

व० का० १३२

अरा ३४

श्लोक

**लिखित** 

प्रति १ छी

पार्ने १-२० अंथ २३०

माहिती-पान २०॥ इति श्री इ० अयोध्याकांड लंपूर्ण. प्रमोदूतनाम संवत्सरे आदिक? शुद्ध चर्तुदशी मंदवासरे उत्तरायणे संपूर्ण-

## १००१: कौतूहलनाटक राषायण मुक्तीश्वरकृत

आरण्यकांड

व॰ क्र॰ १३३

अरा ३४

स्रोक

लिखित

प्रति १ ली

पाने १-१८

अंथ २००

माहिती-पान १८-इति श्री इ० आरण्यकांड समाप्त ॥ अमोदूत संवत्सर आदिक वदि १. गुरुवार उत्तरायण तास ६ स संपूर्ण ॥

## रामायण.

मुक्तीश्वरकृतः १००२. कौत्हरलनाटक रासायण विदिक्धाकांड.

अरा ३४ व० ऋ० १३४ **बिक्ति** ঠার

पानें १५ मित १ छी

ग्रंथ १९९ माहिती-पान १५ ॥ इति श्री इ० कि विकास कारा समाप्त प्रनोद्तनाग संवत्सर आदिक मास छण्ण पक्षे अष्टमी इंड्रवार दक्षिणाचन तास ११ स संपूर्ण ॥

## मुक्तिश्वरकृत १००२ कीत्हलगटक रामायण सुंदरकांड.

अरा ३४ व० फ्र० १३६ **ब्रि**खित श्चोक

पाने १-१८ प्रति १ ली यंथ २००

माहिती-पान १७॥ इति श्री इ० मुंद्रकांड समाप्त॥ (प्रमोदृत नाम संवत्सरे) दक्षिणायने आदिकवदि अमा-वास्या इंदुवासरे-तास ८ संपूर्ण ।।

### मुक्तीइवरकृत १००४. कौतूहलनाटक रासायण युद्धकांड.

अरा ३४ व० ऋ० १३६ **छि**षित

श्लोक पाने १-७६ प्रति १ छी

ग्रंथ ८००

#### रामाथण,

भाहिती—पान ७६ ॥ इति श्री मुक्तेश्वर विराचितं युद्ध-कांडं समाप्तं ॥ [असं आहे तरी समाप्तीचें पान १ अप्तावें] यांत ठो. ऋ०१०१० पेक्षां ५० श्लोक जास्त आहेत— पान० ७५ ॥ संक्षेप रामायण नाम यासी । संक्षेपता दे श्रवणें मनासी ॥

इत्यादि ॥ ४५१-

(या वरून या काव्यास संक्षेप रामायण असें ही नामं वाटतें) (अक्षर व कागदः या वरून पोथी पुरातन दिसंते. )

१००५. कौत्हलनाटक रामायण खुक्तीइयरकृत मालकांड.

वै० ऋ० १३७

असा ३४

श्लीक

श्चिखत

प्रति २ री

पाने १-६

भ्रंथ २००

माहिती—पान १ ॥ श्रीक्द्रामपदांबुने ६० ॥ १ ॥ इतिं श्रीकौतूहलनाडक रामायणे विश्वंभरानुचर युक्तीश्वर विरचितं बालकांड संपूर्णम् ॥

२००६. कौत्हलनाटक रामायण स्काश्वरकत

व० क्र० १३८

अरा ३४

श्लोक

**छिंखित** 

मित २ री पाने १-१२

ग्रंथ १८९

याहिती— पान १२॥ इति श्री हनुमंत नाटक रामायण मुक्तेश्वरविरचित अयोध्याकांड सं १॥ १०००. कोत्वृहलबाहक रामायण मुक्तेश्वरकृत आरणकांड.

व० क्र० १३९

असा ३४

श्लोक

**बि**बित

प्रति २ री पाने १-१३

म्रथ १८७

आहिती-पान १२ ॥ इति श्री हनुमंत नाटक रामायण मुक्तेश्वर विरचित आरण्यकांड सं० ॥

१००८. कोन्इलनाटक राम्रायण मुक्तीश्वरकृत किन्नियाकांड.

च्० फ़ा० १४०

अरा ३४

ষ্ঠাক

**लिखित** 

प्रति २ री पाने १-१२

प्रंथ १६८

याहिती— पान १२ ॥ इति श्रीरामायण मुक्तेश्वर विरचित किर्ण्कियाकांड समास ॥

?००९. कौत्हलनाटक रामायण मक्तिश्वरकृत

्सुंदरकांडः व**्दा**० १४१

अरा ३४

श्छोन

**लिखित** 

प्रति २ री पानें १-१२

अंथ १६७

माहिती-पान ११॥ इति श्री कौतूहल श्रीरामायण मुक्तेश्वर विरचिते सुंदरकांडं संपूर्णम् ॥

१०१०. कौत्हलनाटक रामायण मुक्तेश्वरकृत युष्दकांड.

व० ऋ० १४२

अरा ३४

ঞ্চীক

हिखित

प्रकृति २ री पाने १-२९

्रंथ ७३९

माहिती—पान २९--इति श्रीकीत्हरुनाटक रामायण अवधूतानुचर मुक्तेश्वर विरचित युद्धकांड समाप्त॥ लेखन भास्करात्मन गृप्तिह विष्णुवर्ष (न) गोत्री ॥

वास्तव्य कुंभकोण युवनामसंवत्सर ॥

[ ठो० क्र० १००५ आणि १०१० एका सांचाच्या पोध्या, नाकीचे ठो० क्रमांक १००६ ते १००९, एक-सांचा,; १००५ व १०१० ची पाने जीण आहेत्. ठो० क्रमांक १००४ त ४५७ छोक तर यांत ४०७ च श्ठोक; हाणिने यांत ५० छो० कम्भी आहेत.]

१०११. कोन्ह्छनाटक राष्ट्रायण मुक्तीव्यरकृत वाल-युद्धकांड.

व० ऋ० १४१ अ

असा ३४

শ্ভাক

ब्लिबत

अपूर्त, पाने १-११६

य्रंथ २२००

माहिती-पुस्तक जीणे आहे.

१०१२. भरतभेटि

नामापादसरत

युद्धकांड प्रसंग १-३

व० क्र० ६६

अरा २४

ं जीज्या

**लिखित** 

प्रति १ ली पानें २७

ग्रंथ ३५०

गाहिती-शके १६ शे आणि २० (१६२०) विक्रमं संवत्सर अति मुरस ॥ वैशाख वद्य दशमीस ॥ दो स्रहरी लेखना समाप्ति ॥ १ ॥

चोळमंडली करवेरीतीर ॥ असे प्राप्तिद्ध नामें चेंदाउर ॥ ते स्थलीं भरतभेटीचे हे सार । रत्नाकरें लिहिलें में ॥ २ ॥

### १०१६. सरतमेटि

नामापाटककृत

युद्धकांड प्रसंग १-३.

व० ऋ० ६७

अरा २४

ओव्या

लिखित

भति २ री

पानें १-२० श्रंथ४५६

### १०१४. सरतभेटि

नामरपारककृत

युद्धकांड प्रसंग १-३

व० का ६८

अश २४

ओग्या

**छि**खित

प्रति ३ री

पनि १-४७

त्रंध ४५६

#### रामायण,

#### १०१६ भरतभेटि

#### नामापाटककृत

युद्धकांड प्रसंग १-३

ब० क्र० ६९

असा २४

ओव्या

**लि**खित

प्रति ४ थी

पान १-२२

म्रंथ २६४

माहिती-अपूर्त, शेवदील पानें नाहीत.

#### १०१६. भरतभेश्री

#### नामापादककृत

युद्धकांड प्रसंग १-३

ৰ০ ক্ল০ ৩০

अरा २४

ओव्या

**ब्रि**खित

प्रति ५ वी

पाने ३-४२

ग्रंथ ३७५

माहिती-पहिली व शेवटील पानें नाहीत-अपूर्त.

## १०१७. भावार्थरामायणाची अनाम कवि

अतुक्रमाणिका

सप्तकांढ ( बालकांड ते उत्तरकांड ).

व० क० १

अरा १

गद्य

लिखित

पानें १८

ं संय ५०

#### रामायण.

माहिती-यांत सप्तक्षां डांच्या २२७ प्रसंगांसही प्रत्येक मसगांतील विषयांचा संक्षेप दिला आहे.

## १०१८. सावार्थ रामायण

एकाजना द्नेकृत

मुंदरकांड.

वर कार ई

अरा १

असंग २२-३७

यानें १-१०३

अंथ ३०१६

गाहिती-अपूर्त सांचा. हे पुस्तक, ठोकळ ऋ० १०२३ त आहे त्या असंग १-२५ प्ता बरोबर ठेवृत भरती केली असे.

## १०१९. आवार्थ रामायण एकाजनार्दनमृत

वालकांड.

वि० ऋ० २

अरा १

ओव्या

**ब्हिसित** 

प्रति १ छी

षानें १-११५

प्रसंग १-२७

ग्रंथ ३८३९

माहिती-अंथ समाप्ति-सिद्धार्थीनाम संवत्सर चैत्र मास कृष्ण पक्षे सप्तमी सौम्यवासरी संपूर्ण जाला ॥ मग्न एष्ट कटि त्रींदे हस्त पाद स्वनेत्रयोः । कष्टेन लिखितं अंथं यत्नेन परिपालयेत् ॥ १ ॥

## रामायण.

करकृतमपराघं क्षन्तुमहीनित सन्तः ॥

तैलाद्रशेजनलाद्रसेद्रशोच्छिथिलवंघनात्।

मूर्बहस्ते न दातव्यमेने बद्ति पुस्तकम् ॥ २॥

१०२०. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

अयोध्याकांच.

व० ऋ०३ अरा १

ओव्या स्थितित

प्रति ? छी पार्ने १--७७

प्रसंग १--१८ प्रंथ २५००

१०२१. भाबार्थ राभायण एकाजनार्दनकृत

आर्ण्यकोड.

व० क० ४ भरा १

ओव्या व्यिक्त

प्रति १ छी प्रसंग १-२३ पार्ने १-१३९

श्रंय ३४९२

१०२२. भावार्थ रामासण इकाजनाद्वेतृत

किंदिकधाकां ह.

व॰ ऋ॰ ९ अरा १

व्रति १ ही मसंग १-१८ पाने १-१०५

ग्रंथ २८८३

## १०२३. भाचार्थ रामायण

एकाजनाद्नकृत

· सुंदरकांखः.

व० ऋ ६

अरा १

ओव्या

लिखित

प्रति १ स्त्री

पानें १-१३२

प्रसंग १-२%

ग्रंथ ४३७६

माहिती-छो० ऋ० १०१८ पहा.

### १०२४. भावार्थ रामायण एकाजनाईनकृतः

यद्धकांड.

व० ऋ० ७

असा २

ओव्या

**ब्रि**खित

प्रति १ ही प्रसंग १-९३ पाने १-७०४ (७०३)

४७३ व्या पानाचा अंक अमः चुकी. श्रंय १७९७९

माहिती-या कांडाच्या ६३९ व्या पानांत श्रीरामपद्धा-

भिपेकाचा सुंदर पठ आहें.

## १०२५. भावार्थ रामायण एकाजनार्द्नकृत

उत्तरकांड.

व० ऋ० ८

अरा ३

## समायेण,

ओव्या

लिखित

प्रति १ छी

पानें ११८

· प्रसंग १-१६

अय १९९०

१०२६. भावार्थ रामायण

एका जनाद्न कृत

बाद्यकांड-

वं कि कि

अरा ३

ओन्या

**लिवित** 

मति २ सी

पानें २३३

प्रसंग १-२७

ग्रंथ ३८३९

माहिती-११ व्या प्रसंगात शेवटी-वृषनाम संवत्सर मार्घ शुद्ध सप्तमी शनिवार तादिनि समाप्त ॥ असे आहे ॥

# १०२७. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

अयोध्याकांड.

व० ऋ० १०

अरा ३

ओव्या

लिखित

प्रति २ से प्रसंग १-१८

पानें १६६

व्या १५००

साहिती—या कोडाच्या खाछीं-हैं पुस्तक भारकर बनाजी कुछकणी होनवाडकर—मारद्वाज गोत्री श्रीवामन सांप्रदाई थांचें असे ॥ असे छिहिलें आहे ॥ पठ-या कांडाच्या वरील पानावर रंगीत वेल्दारी आहे. त्याण कालथ्या पानांत श्रीसीत/रायादिकांचे चित्र आहे. या पाना मागे अवोध्याकांडांसील प्रसंसादि वयान आहे. नंतर पहिल्या पानांत कांहि शक्षे व राम लक्ष्मण शख-पाणी हत्यादिकांचा पठ आहे.

हितीय प्रसंगाच्या शेवटील पानांत हूकापिणार राजाचा पर आहे.

ससंग ६ पान १२ शोरामसीतालक्ष्मण व पूर्णकलश यांचा पढ आहे.

प्रसंग ८ पान ९ स्थारूढ श्रीरामसीतालक्ष्मण.

धसंग ९ पान १ नित्रकूटी श्रीसम.

प्रसंग ११ पान १० पानुकापद्वाभिषेक ॥

प्र०१२ पान १ भरत नदी संतरग

भ० १३ पान १ भरद्वाज भरत ॥

म २ १४ पान १ काकपक्ष्यांची सीतेस पीडा ॥

प्र० १९ पाने १० श्रीरामादिकांचे पठ आहेत.

भ १ पान ६ - शके १६५१ कोलक नाम संवत्सर साहपद शुद्ध ८ शनिवार अंथारंभ-

#### रामायण.

लेखक-प्र० १८ पान १०-इदं पुस्तकं लिख्यते भास्कर वनाजी कुलकर्णी होनवाडकर श्रंथ समाप्ति-

काल-माद्रपद मासे किष्णपक्षे कीलकनाम संवत्सरे चतूर्थी सोमवासरे भरणी नक्षत्रे.

स्यल-श्रीमायूरनाथ अभयांविका सन्निधौ कावेरी दक्षिणतीरे.

## १०२८. भावार्थरामायण एकाजनाईनकृत

आरण्यकांड.

व० ऋ० ११

अरा ३

ओव्या

**छिखित** 

प्रति २ री प्रसंग १-२३

पानें २५६

अथ ३४५२

माहिती-कित्येक प्रसंगास चित्रें आहेत.

काळ-प्रसंग १ पान ११--१३ पुस्तक समाप्ति-कीलक संवत्सरे दक्षिणायने आश्विन रूप्ण ९ सीम्यवासरे आश्वेषा नक्षत्र ॥

स्थल-कावेरीदक्षिणतीर श्रीमायूरनाथ अभयांविका सान्निधौ छेखक-हस्ताक्षर भास्कर बनाजी कुळकणी होनवाडकर भारद्वाजगोत्र श्रीवामन सांप्रदायी:

# १०२९ भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

किर्िकधाकांड,

#### रामायण,

व० ऋ० १२

अरा ३

ओन्या

छि!खत

मति २ री प्रसंग १-१८

पानें १७७

ग्रंथ २८८३

माहिती-प्र०१८ पार्ने ९--१०, शके १६५१ कीलक नाम संवत्सर कार्तिक वद्य एकादशी मंदवासरे चित्रनक्षत्रे स्थळ—कावेरी दक्षिण तीरे मायूरक्षेत्रे-ग्रंथ रामायण लेखक-किप्किंघाकांड लिख्यते-भास्कर बनाजी कुलकणीं होनवाडकर-श्रीवामन स्वामी सांप्रदायी, ग्रंथ समाप्त.

## १०३०. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृतः संदर्शिड.

व० क० १३

अरा ३

ओग्या

ाले वित

प्रति २ री प्रसंग १-४२

पाने १ २९२

ग्रंभ ६५००

माहिती-प्र० ४२ पान २९२-

काल-स्विति श्रीमच्छके १९८७ (शके १९८६ असिले पाहिजे) वर्ष कोधीनाम संवत्सरे आषाढ शुद्ध एकादशी शुक्रवारे त .... .... .... स्थल-श्रीमहालक्ष्मी सान्निध-करवीर कोल्हापुरस्थ लेखक इ०-पौराणिक महं महेन लिखितं परार्थं चश्री करवीरानिवासेन गोविंदाख्यस्य सूनुना ॥ महं महेन खिखतं परार्थं पुस्तकं महत्॥ ×× ॥

#### रामायण.

## १०३१. भावार्थ रामायण

## एकाजनाद्नेकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० १४

अरा ४

ओव्या

**लिखित** 

प्रति २ री प्रसंग १--९३

पाने ४८६

मंथ १७५७५

## १०३२. भावार्थ रामायण

एकाजनाद्नकत

वालकांड.

व० क० १९

अरा ५

ओव्या

लिखित

प्रति ३ री प्रसंग-१-२७

षाने १८१

ं भ्रंथ ३८३९

माहिती-प्र० २६ पान ६, श्रीसम परशुराम युद्धाच रंगीत पठ आहे.

ग्रंथ समाप्ति—

काळ-आश्विन वद्य एकादशी शुक्रवासरे श्रीमायोरनाथ स्थळ-सन्निध कावेरी तीरीं लिख्यते.

लेखक-मास्कर बनाजी कुलकर्णी होनवाडकर.

प्र० १ मुखपन्न-×× हे पुस्तक वैकटराव घाटके सर्जा राव कागलकर सूर्यवंशी यांचें असे ×× ॥

१०३३. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

अयोध्याकांड.

व० क० १६

अरा ५

ओव्या

लिग्वित

प्रति इ री प्रसंग १-६ च आहेत पानें ५१

अपूत

ग्रंथ ८३९

१०३४. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

आरण्यकांड.

व० ऋ० १७

असा ५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री प्रसंग १-२३

पाने २१९

भ्रंय ३४५२

१०३५. भावार्थ रामायण

एका जना द्नकृत

किकिंधाकांड.

व॰ क्र॰ १८

अरा ५

ओव्या

**लिखित** 

मति ३ री प्रसंग १-१८

पानें १५०

भ्रंथ २८८३

१०३६: भावार्थ रामायण पुकाजनार्दनकृत

सुंदरकांड.

#### रामायण,

वं कर १९

ं अरा ५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री प्रसंग १-३४, व ३८-४२.

यांत प्रसंग १ छा, ३४ वा, ३८ वा अपूर्त.

प्र० ३५-३७ नाहीत.

पार्ने २-२४२ व २६१-२८३.

पानें १, २४३-२६० नाहीत.

ग्रंथ ७०५३.

माहिती--शालिवाहन शक-चित्रमानु नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे, हिमवंतऋतौ वद्य चतुर्दशी भानुवासरे आत्माराम सन्निघी सुंदरकांड शुभं भवतु॥

#### एकाजनार्दनकृत १०३७. भावार्थ रामायण

उत्तरकांड.

व० क्र० २०

अरा ५

ओव्या

**लिखित** 

प्रति २ री प्र० १-८ पाने १-३६ व १२-१६, अपूर्त १-६१

प्रंथ ९८७ + १४४ } + ४९६

# १०३८: भावार्थ रामायण 🔻 एकाजनार्दनकृत

बालकांड.

व० क० २१

ओव्या

अरा इ

लिखित

प्रति ४ थी प्र० १-२७

पानें २९२

ग्रंथ ३८३९

माहिती-शक पंधराशें एक्यांशी आणि सतरा B (१९९८) पिंगळनाम संवत्सरी अवधारा ॥ फाल्गुण

मास तृतीय प्रहरा ॥ यंथ छेखना समाप्ति ॥

१०३९. भावार्थ रामायण

एकाजनार्दनकृत

अयोध्याकांड.

व० ऋ० २२

अरा ६

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी प्र० १-८

पानें ८०

अपूर्त

यंथ ११२५

१०४०. भावार्थ रामायण

एकाजनार्दनकृत

किष्किधाकांड.

व० क्र० २३

अरा ६

ओव्या

**ब्रि**षित

प्रति ४ थी प्रसंग १-१८

पानें २४२

अंध २८८३

# १०४१. भावार्थ रामायण एकाजनाद्नकृत

बालकांड.

व॰ ऋ॰ २४

् अरा ६

ओव्या

्रिखित

प्रति ९ वी प्रसंग १-२७

पाने २०४

ग्रंथ ३८३९

# १०४२. भावार्थ रामायण

एकाजनादेनकृत

किष्किधाकांड.

व० ऋ० २५

अरा ६

ओव्या

हिषित -

प्रति ५ वी प्र० १-४ अपूर्त

पानं ३१

म्रंथ ३५०

# १०४३. भावार्थ रामायण

एकाजनादनकृत

बालकांड.

व० ऋ० २६

अरा ६

ओन्या

िलिवत

प्रति ६ वी प्रसंग १-११

पाने ८४

**१**9-१६

अपूर्त (बाकी प्रसंग १२ ते १४, पानेही नाहीत.)

ग्रंथ २०००

# ् २०४४. शाबार्थ रासायण एकाजनाद्नेकृत किष्किधाकांड.

ंव० क्र० २७

ं अरा ६

ओव्या

छिखित

प्रति ६ वी प्रसंग १-१८ पाने १-७३

ग्रंथ २८८३

माहिती--स्वस्ति श्रीनृप शालिवाहन शके १६ [६१] वर्षे सिध्दार्थी नाम संवत्सरे ज्येष्टमासे जुळपक्षे पौर्णिमा भानुवासर किर्ष्किथाकांड पुस्तकं समाप्तम् ॥ ×× ॥ हे पुस्तक आरणी गोपाळपंत कोरडे यानीं लिहिनिले हस्ताक्षर त्यांचे नातु गोपाळ खंडो याचें असे.

१०४५. आवार्थ रासायण एकाजनार्दनकृत वालकांड.

व० क० २८

अरा ६

ओज्या

िलेखित

प्रति ७ वी प्रसंग ३-५, ८, ९ पानें २४ मंथ ३५०

. माहिती-वाकीचें प्रसंग नाहींत-

प्रसंग ९-पान १२ वें- xx स्वहस्त लिखित इस्व ( विश्व ? ) नाथ सुत रूपानंद (स.) गोसावी ॥

# १०४६. भावार्थ रामायण

एकाजनार्नकृत

किष्किधाकांड.

व० ऋ० २९

अरा ६

ओन्या

लिखित

त्रसंग ७ व्याचा कथा भाग,

पानें १-८

ग्रंथ ९८

# १०४७. आवार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

युद्धकांड (नव्हे परंतु अयोध्याकांडक्या भाग)

व० क्र० ३०

अरा ६

ओन्या

**लिखित** 

प्रसंग ११ वा

पाने १-९ ग्रंथ १६२

# १०४८. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

उत्तरकांड.

व० क्र० ३१

अरा ६

ओन्या

**छि**खित

प्रसंग पहिला

पाने १-२० मंथ १९७

# १०४९. भावार्थ रामायण

एकाजनाद्नकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ३२

अरा ७

ओव्या

छापी

प्रति ३ री प्रसंग १-९३

पार्ने १-४७१

माहिती-पान १ मुखपत्रावर वेलदारी व गणपति, मत्स्य मूर्ति, नारद, तुंबर, गरुड, हनुमंत पठ आहेत. शेवटच्या पानावर वेलदारी मात्र ॥ पान ४२४ वर पट्टाभिषेकाचा सुंदर पठ आहे.

पान ४६९ ×× श्लो०॥

श्रीमत्तंजानगर्यां विलिसितनविव्याकलानिध्यमिरूया शाला तस्यां नयोध्दाव (४९१०) गत कलिशरत्कालसाये (१७३१) शकेच॥

शालीवाहस्य शुक्ते सवितरि सतुले भावरामायणे युद्ध ॥ कांडेकाकारटीकामतनुतऋषिकुष्पाख्य भट्टोर्णयंत्रे ॥१॥ मुखपत्र व शेवटचे मिलून ४७१ पानें.॥

# १०५०. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत युद्धकांड.

वं का ३३

अरा ८

ओव्या

छापी

प्रति ४ थी प्रसंग १-९३

पाने १-४७१

माहिती-मुखपत्रावर शंकर विष्णु इ० चित्रे आहेत. वाकी वयान वरील शो०

# रामायण,

# १०५१. भाबार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

युद्धकांड.

व० क० ३४

अरा ९

आव्या

छापी

प्रति ९ वी प्रसंग १-९३

पाने १-४७१

यांन पान १२६ वें नाही.

माहिती--मुखपत्रावर श्रीकृष्ण-देवी इ० वित्रें. बाकी सर्ववयाज वरीछ ठो० १०४९ प्रमाणेंच.

# १०५२. भावार्थ रासायण एकाजनार्दनकृत

युद्धकांड.

व० क्र० ३९

अरा १०

ओव्या

छापी

प्रति ६ वी प्रसंग १-९३

पाने १-४७१

माहिती-मुखपत्रावर श्रीविष्णु व परशुराम इ० चित्रे. बाकी सर्ववयान वरील ठो० १०४९ प्रमाणेंच.

# १०५३. भावार्थ रामायण एकाजनाद्नकृत

युद्धकांड-

व० क्र० ३६

गरा ११

ओव्या

छापी

प्रति ७ वी प्रसंग १-९३

मानें १-४७१

माहिती-मुखपत्रावर श्रीराम, देवी, विष्णु इ० चित्रे. वाकी सर्ववयाज वरील ठो० १०४९ प्रमाणेच.

## १०५४. भावार्थ रामायण एकाजनार्दनकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ३७

अरा १२

ओव्या

छापी

प्रति ८ वी प्रसंग १-९३ पाने १-४७१

माहिती-मुखपत्रावर नटराज, वृपारूढशंकर इ० चित्रे. वाकी वयान वरील ठो० १०४९ प्रमाणिच.

#### १०५५. भावार्थ रामायण एकाजनाईनकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ३८

अरा १३

ओव्या

छापी

प्रति ९ वी प्रसंग १-९३ पाने १-४७१

माहिती-मुखपत्रावर नटराज, नारायण इ० चित्रें. वाकी वयान वरील हो ० १०४९ प्रमाणिन.

#### १०५६. भावार्थ रामायण एकाजनाईनकृत

युद्धकांड.

वं कि ३९

अरा १४

. ओव्या

छ।पी

प्राति १० वी प्रसंग १-९३ पार्ने १-४७१ माहिती-शंकर पावेती, वामन इ० मुखपत्रावर चित्रें. .आणि बाकी वयान वरील ठो० १०४९ प्रमाणिच.

# १०५७. भावार्थ रामायण एकाजनाईनकृत

युद्धकांड.

व० क्र० ४०

अरा १५

ओव्या

छापी

प्रति ११ वी प्रसंग १-९३ पार्ने १-४७१ माहिती-लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनर्सिंह, शिवालिंग इ० चित्रें मुखपत्रावर. वाकी वयाज वरील ठो० १०४९ · प्रमाणेंच.

१०५८. मुळकासुरवध विष्णुदासनामाकृत उत्तर रामायण.

व० क्र० ७६

अरा २४

ओन्या ः

लिखित

प्रसंग १-९

पाने १-२७ ग्रंथ ४६८

माहिती-मुळकासुर कुंभकर्ण पुत्र.

१०५९. राजधर्म अनाम (रामचंद्रः रामः) काव

ंव० क्र० १९७ अरा २४

'ओव्या

लिखित

सभा १-६ पाने १-५५ मंथ ७५०

माहिती—पान १—× × राजनीति अमात्यनीति ॥ देशनीति प्रजानीति ॥ संग्रामादिक नानारीति ॥ दुर्ग अहे।राती रक्षणकार्य ॥ ३ ॥ कोण कपटी कोण मला ॥ पूर्वीकाचा भाव चांगला ॥ रक्षण पंगुअनाथादिकांला ॥ धर्म आगळा वाढवणें ॥ ४ ॥ इहलोक परलोक सूत्र ॥ संरक्षण असोनि पवित्र ॥ आणीकहीं नाना भाव विचित्र ॥ आटेल सुचित्र धर्मसेत्ंत ॥ ९ ॥

(अयोध्याकांडांत वार्णिल्या प्रमाणें चित्रकूट पर्वतीं श्रीरामभरतमेटीच्या वेळी जो नीति बोधक संवाद झाला त्याचेच हें तात्पर्य)

पान ५५-इति श्री विवेकामृत सार नीति ।। भरत रावव संवादगती ।। राजधर्म पावन जगती ।। प्राणी तगती ज्याचेनि सर्वे ।। ६६ ॥

पान ९४-ऐसा श्रीरामचंद्र वदला ॥ परिसोनि भारत संतोपला ॥ ×× ॥ ६९ ॥

॥ कान्य उत्तम आहे ॥

१०६० रामदिनचर्या प्रतापसिंहराजवीकृत

व० क्र० ७१ अरा २४

छोक छिखित

शति १ छी सर्ग १-२ पाँचे २८ प्रंथ २२५

माहिती—श्रीराम दिनचर्या हे विभावोद्दाम जे महा ॥ प्रतापिसंह राज्यी प्रणेता यासि तो पहा ॥ ६२ ॥ १, २, प्रतींतील श्लोक कुछ १४२ व ३ ऱ्या प्रतींतील श्लोक १४० तागाईत प्रायः वरोवर आहेत यांतील नंतरचे १४१-१७१ श्लो० जास्त आहेत ॥ यंथ अपूर्त. शेवटची पानं नाहीत.

# १०६१. रामदिनचर्या

प्रतापसिंहराजपींकृत

व० क्र० ७२

अरा २४

श्छोक

लिखित

प्रति २ री सर्ग १-३

पानें १-४९ मंथ २३९

# १०६२. रामदिनचर्या

प्रतापसिंहराजर्षीकृत

व० ऋ०<sup>ँ७३</sup> .

ं अरा २४

स्रोक

लिखित

प्रति ३ री

पानें १-१८ ग्रंथ २५०

# १०६३. रामविजय

श्रीधरकृत

बालकांड.

वट ऋ० १४६

अरा ३७

ओन्या

हिंखित

प्रति १ ली अध्याय १-८

पानें १९%

भ्रंथ ३०८०

माहिती-गुरु वालकांड अध्याय १-×× ॥ आतांवंदु श्रीगुरूची पाउलें ×× ॥ ३८ ॥ जो अज्ञान तिमिर छेदक ॥ जो प्रगटे वेदांत ज्ञानार्क ॥ तो ब्रह्मानंद महाराज देख ॥ परमअद्भत महिमा ज्याचा ॥ ३९ ॥ ×× ॥ ब्रह्मानंद स्वामीस शरण ॥ ४६ ॥

प्रस्ताविक-ओ० ७३ ते ८४ त अनेक रामायण श्रंथ व त्यांचे करें यांचा नामनिदेंश आहे.

१. वाल्मीकरामायण, १२. शैव रामायण,

२. व्यासोक्त रामायण, १३. कूर्म रामायण,

३. वसिष्ट रामायण, १४. स्कंद रामायण,

४. शुक रामायण, १५. पौलस्ति रामायण,

९. हनुमंतकृत नाटकरा० १६. कालिकालंड रा०,

६. विभीषण रामायण, १७. आगम रामायण,

७. ब्रह्म रामायण, १८. अरुण रामायण,

८. शिव रामायण, १९. पद्मे रामायण,

९. अगस्ति रामायण, २०. भ (भा?) रतरा०

१०. श्रेप रामायण, २१. धर्म रामायण,

११. अध्यात्म रामायण, २२. आश्चर्य रामायण.

×× मुळा पासून इतक्या कथा ॥ कैशा वर्णवतील तत्वता ॥ त्या माजी वाल्मीक नाटक थीर श्रंथा ॥ राम विजयालागी कथूं ॥ ८९ ॥

नमन ओ० ८६-१०१ अनेक (कलियुगांतील) कवि भक्त इ० कांस नमन-

# रामायण!

रै. श्रीशंकराचार्ये,

२. श्रीवराचार्यं, टीकाकारं, ९. मुद्रल्दासं,

६. मधुसूदनादिकवींद्र, १०. वामनस्वामी,

४. जयदेव, पद्मावतीरमण, ११. कुप्णदास, जयराम,

९. मुकुंदराज,

६, ज्ञानेश्वर,

७. भानुदासकुळभूषण, एकनाथ, वंधु रंगनाथ.

८. मुक्तेश्वर,

१२. रामदास,

१३. ब्रह्मानंइस्वामीचा

#### १०६४. रासविजय

ं अयोध्याकांड.

ए४१ ०व्ह ०व्

ओव्या

प्रति १ ली अध्याय १-४ पाने ५९

मंघ ११९५

## अधिरस्वा**मी**कृत

अस ३७

लिखित

### १०६५. रामविजय

आरण्यकांड,

व० ऋ०१४८

ओव्या

प्रति १ ही अध्याय १-४ पाने ५७

अथ १०९०

## श्रीधरस्वामीकृत

अरा ३७

**लिखित** 

## १०६६. रामविजय

श्रीधरस्वामीकृत

किप्विधाकांड.

वब क्र० १४९

असा १७

ओव्या

**े छिखित** 

प्रति १ ली अध्याय १-५ पार्ने ३१

अंथ ५००

## १०६७, रामावजय

श्रीधरस्वामीकृत

सुंदरकांड.

व० ऋ० १५०

अरा ३७

ओग्या

**ब्लिवित** 

प्रति १ की अध्याय १-९

पार्ने ६७

अंथ १४५०

#### १०६८. रामविजय

**ओंघरस्वामीकृत** 

युद्धकांड.

व० क० १५१

अश ३७

ओव्या

लिखित

प्रति १ ली अध्याय १-१०

पार्ने १--२०२

संथ ३५६५

#### १०६९ रामंविजय

## श्रीधरकृत

बालकांड.

व० क० १५२

भरा ३७

अध्याय ४ था व ८ वा पार्ने (२१ + २६=) ४७ उत्तरकांड.

व० ऋ० १५३

अरा ३७

अध्याय ४ था (हाणिजे ३७ वा)

प्रति १ छी अपूर्त

पार्ने २५८-२७५

ठो॰ १०७० (=व॰ ऋ॰ १९४) त कवीबदछ विशेष माहिती आहे. ती तिकडे पहा.

#### १०७०. रामविजय

श्रीधरस्वामीकृत

व• ऋ० १५४

अरा ३६

ओव्या

छापी

प्रति २ री

पानें ३०२

बालकांड अध्याय १-८
अयोध्याकांड अ० ९-१२
आरण्यकांड अ० १३-१६
किष्किंधाकांड अ० १७-१८
मुद्रकांड अ० १९-२३
युद्धकांड अ• २४-३३
उत्तरकांड अ० ३४-४०

साहिती: — अध्याय १-प्रास्ताविकादि बद्छ हो ० १०६३ पहा.

कांडवयानः — उत्तरकांड, अध्याय ४०-×× बाह्यकांड आठ अध्यायवरी ॥ अयोध्याकांड अध्याय चारि ॥ वारे अध्याय विधारी ॥ आरण्यकांडप्रचंड ॥ १४९ ॥ दोन अध्याय किर्ध्विताकांड ॥ तथे। पि अध्याय वितंड ॥ सुंदरकांडप्रचंड ॥ लेथे। पांच अध्याय वितंड ॥ सुंदरकांडप्रचंड ॥ लीला चरित्र मारूतीचे ॥ १४६ ॥ दहा अध्याय संपूर्ण ॥ युद्धकांड रसाळ — गहन ॥ सात अध्याय पावन उत्तरकांड जाणांचे ॥ १४७ ॥ ऐसे अध्याय चाळीस ॥ मिळ्न रामविजय झाला सुरस ॥ × ४ १४८॥ नंतर प्रत्येक अध्यायांतील कथा भागांची अनु क्रमणिका दिली आहे.

सांप्रदायः—उत्तर० अ० ४० ×× आनंद सांप्रदायपूर्ण ॥ वाढत आले मुळींचेंज्ञान ॥ मुछी आदीं चतुरानन ॥ उपदेशिला नारायणें ॥ १९६ ॥ पद्मोद्धवें तेचि ज्ञान ॥ अज्ञीस दिथलें संपूर्ण ॥ त्याचे पोटीं आदि पुरुष जाण ॥ दत्तात्रेय अवतरला ॥ १ ॥ दत्तात्रेयें ज्ञान शुद्ध ॥ सांगोनि वोधिला सदानंद ॥ तेथोनि रामानंद प्रसिद्ध ॥ यतीश्वर आगाथ जो ॥ १९८ ॥ तेथोनि रामानंद प्रसिद्ध ॥ गर्मीज्ञानानंद दिवाकर ॥ सहजानंद योगेश्वर ॥ कल्याणधामवासींजो ॥ १९९ ॥ तेथूनि पूर्णानंद यतिराज ॥ महाज्ञानी तेजः पुंज ॥ तेथोनि दत्तानंद यतिराज ॥ पृत्वदत्तात्रेय अवतार ॥ २०० ॥ त्या दत्ताचे तहदयशुद्ध ॥ अवतरला ब्रह्मानंद ॥ पिता

आणि गुरु प्रसिद्ध ॥ तोचि माझा जाणिजे ॥ २०१ ॥
पंढरीहिन चारि योजनें दूरीं ॥ नैर्क्तत्य कोनी नाझरें
नगरी ॥ तेथील देशलेखक अवधारी ॥ ब्रह्मानंद
पूर्वाश्रमीं ॥ २०२ ॥ मग श्रीपंडरीस येवीन ॥
विधीनें केलं सन्यासग्रहण ॥ भीमातीरीं समाधिस्थ
पूर्ण ॥ ब्रह्मानंद यतिराज ॥ २०३ ॥

मातापिताः—तो ब्रह्मानंद पूर्ण पिता ।। सावित्री नाम गाझी माता ॥ वंदोनिया उभवतां ॥ रामविजयप्रंथ संपविला ॥ २०४ ॥

काळ व स्थळ:— राके सोळाशें पंचवीस । सुमानु नाम संवत्सर ॥ भानु सतमी शुद्ध विशेष ॥ श्रावण मास विख्यातेषें ॥ २०९ ॥ पंढरीक्षेत्र निश्चयेसी ॥ रामविजय संपविला ते दिवसीं ॥

प्रार्थनाः — लेखक आणि श्रोतयांसि ॥ असो कल्याण सर्वदा ॥ २०६॥ सुभानु संवत्सर भानुवार ॥ भानुवंशी इपजला रह्नवीर ॥ भानु आणि रोहिणीवर तेंवरी असो श्रंथ हा ॥ २०७ ॥ ×× ॥

छाप:-हे रामविजयाचे पुस्तक, पुणे, पेठ बुधवार येथे पांडुरंगविटल रानडे याणी आपल्या बुद्धिप्रकाश नामक छापखान्यांत छापिलें. शके १०८९ प्रभवनाम संवत्सर आपाढ शुद्ध २ ता० ३, माहे जूले, सन् १८६७ इसवीं संपूर्ण. ओ०संख्याः—अ० ४० पान ८—अध्यायवार ओव्या संख्या देवून कुछ ओव्या ९२३१ ह्मणून हिशोव असे. चित्रेः—प्रत्येक अध्यायाच्या आरंभी चित्रें आहेत. काहीं पानें जीर्ण आणि फाटकी आहेत.

| १०७१. रामहास्यवदन      | <b>माधवकृत</b>   |
|------------------------|------------------|
| व॰ ऋ० ११७              | अरा ३१           |
| ओव्या                  | <b>लिखित</b>     |
| प्रति १ ली             | पाने १-६         |
| ग्रंथ ३०               |                  |
| १०७२. रामहास्यवद्न     | माधवकृत          |
| व० क्र० ११८            | अरा ३१           |
| ओन्या                  | <b>लिखित</b>     |
| प्रति २ री             | पार्ने १.२       |
| ग्रंथ ३•               |                  |
| १०७३. रामायण           | माधवकृत          |
| वालकांड.               |                  |
| व॰ क्र <b>॰</b> ८॰     | अरा २९           |
| ओन्या                  | <b>ब्हिं</b> खित |
| प्रति १ ली प्रसंग १-१८ | पाने १-८७        |
| श्रंथ १७२०             |                  |

कथाभाव प्रदर्शक चित्राचे पान पेक्षकोस दाखविणे-साठी वेगळें डेविलें असें.

#### १०७४. रामायण

साधवकृत

अयोध्याकांड.

वं० ऋ० री

अरा २५

ओव्या

लिखित

अति १ छी प्रसंग १-४१ पाने १-१६६

म्रंथ ३२८०

कथाभाव प्रदर्शक चित्राचे पात मेशकांस दाखियणे-साठी वेगळें ढेविके असें.

#### १०७५. रामायण

माधवकृत

आरण्यकांड.

व॰ ऋ॰ ८२

अरा २९

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली प्रसंग १-२३ पार्ने १-८८

गुंथ १७४०

माहिती:--

काळ:--प्रसंग २३-शके पंचरा आगळी सोळाशत ॥ ××× ॥ ४१ ॥ श्रीमुखनाम संवत्तर ॥ वैशाख कृष्णिद्वितीया गुरुवार ॥ ते दिवसी अंथ संपद्धा **प्रहर ॥ दिवस जाला होता ॥ ४५ ॥** 

स्यछः -+ × + कुंभकोण प्रसिद्धः काशी पर्यंत ॥ ती प्रांतसमीप खेतारण्य ॥ ४ ॥ प्रस्पात जे कां गौरीमायोर ॥ त्या समीपची जिवंदूर ॥ उभयश्रामामध्येनीर ॥ प्रवाहे कावेरीचे ॥ ४२ ॥ त्या कावेरीचे वाम मागी मुंदर ॥ छघु देवालय मनीहर ॥ माजि लक्ष्मणसीतेसी रघुवीर ॥ यस्तीकरी जगदात्मा ॥ ४६ ॥ त्याचिये सित्रध रावायण ॥ सत्तकांड जाहरें संपूर्ण ॥ प्रति दिनीं प्रसंग पूर्ण होत आला ॥ ४४ ॥

कांडरचनाक्रमः-प्रथम केलें किप्कियाकांड ।। त्या उपरी सुंदरकांड ।। त्यानंतरें उत्तरकांड ।। वालकांड त्या पार्टी ।। ४६ ॥ उपरी केलें अयोध्याकांड ।। मकळाशेवटी हे आरज्यकांड ॥ याउपरी युद्धकांड ॥ केलें कॉही दिवसां ॥ ४७ ॥

गुरुपरंपराः-रामदास प्रतिद्ध भूभी ॥ त्याची परंपरा आहीं ॥ गुरु परमसत्कर्मी ॥ राघवदास ॥ ४८ ॥ चित्रेः-कथाभाव प्रदर्शक चित्राचे पान प्रेक्षकांस दाखाविणें-

१०७६. राद्यायण स्वाधवकृत किप्तिधाकांड. व० क० ८३ अरा २५ ओन्या लिखित मति १ ली प्रसंग १-१४ पाने १-७४ प्रंथ १४६६

साटी वेगळे टविले असे.

१०७७. राष्ट्रायण

माधवकृत

सुंदरकांड.

व० क्र० ८४

अरा २९

ओव्या

**लिखित** 

प्रति १ ली प्रसंग १-१६

पानें १-८७

भ्रंथ १७१०

२०७८. रामाचण

माधवकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ८९

असा २६

ओव्या

**ब्हि** बित

प्रति १ ली प्रसंग १-७९

पाने १-२७२

म्रंथ ५४२०

माहिती →प्रसंग ७९ ×× । सप्तकांड रामायण सांग ॥ दोनिशे वीस प्रसंग ॥ यास एकादशें देतां भाग ॥ विश्वति ताळ तुटे ॥ १२९ ॥

१०७९. राझायण

माधवकृत

उत्तरकांड.

व० ऋ० ८६

अरा २६

ओज्या

लिखित

#### रासायण,

ं प्रति १ ली प्रसंग १–२९

पानें १-१७२

श्रंथ ३४२०

प्रसंग २९ x x II तंव कोणी एके दिवसीं स्वम II देखिलें कें करी रामायण II तदनंतरें सप्तकांड संपूर्ण II जाहली श्रीरामकपें II

#### १०८०. रामायण

**आधवकृत** 

वालकांड.

प्रति २ री उत्तम

ৰ০ সাত ১৩

अरा २७

ओव्या

लिखित

प्रसंग १-१८

पानें १-७९

युंथ १९७५

माहिती-पान १४-रामजन्म चित्र, व पाने ७३-सीता कल्याण चित्र आहेत.

## १०८१. रासाथण

माधवकृत

अयोध्याकांड.

प्रति २ री उत्तम

वं० कः० ८८

अरा २७

ओव्या

लिखित

प्रसंग १-४१

पाने १-१७७

•

त्रंथ ३८००

#### २०८२. रामायण

आरण्यकांड,

माधवकृत ं

मति २ री उत्तम

ब० ऋ० ८९

अरा २७

ओव्या

लिखित

प्रसंग १-२३

पानें १-९९

ग्रंथ २२२५

माहिती-प्र॰ २३ x x शकेपंघरा आगळी सोळाशतें. इत्यादि ओ० ५३-६०, ठो० १०७५ पहा.

#### १०८३. रामायण

**साधवकृत** 

किष्किधाकांड.

प्रति २ री उत्तम

व० क्र० ९०

अरा २७

ओव्या

लिखित

দ০ १-१৪

पानें १-७९

म्य १९७५

१०८४. रामायण

माधवकृत

संदरकांड.

प्रति २ री उत्तम

व० क्र० ९१

अरा २७

ओन्या

**जि**खित

प्र०१-१६

पानें १-८१

यंथ २२००

#### रासायण.

१०८५. रामायण

साधवकृत

यद्धकांड.

प्रति २ री उत्तम

व० क० ९२

अरा २८

ओव्या

**लिखित** 

प्रसंग १-७९

षानें १--३२९

श्रंथ ७३८०

माहिती-प्र००९×× सप्तकांड रामायण ॥ दोनिशेंवीस प्रसंग ॥ ×× २०९ ॥ पान ३२१ ते पट्टाभिपेकाचा पठ आहे.

१०८६. रामायण

माधवकृत

उत्तरकांड.

प्रति २ री उत्तम

न० ऋ० ९३

अशा २८

ओव्या

**लिखित** 

प्रसंग १-२९

पाने १-१९७

अंथ ३९००

याहिती-प्रसंग २९ ओ० ॥ तव कींणीं एके दिवसीं स्वब्न ई० xx ॥ ६१ ॥ ठो० १०७९ पहा.

आर्या ॥ स्वस्ति श्रीनृपशालीवाहन शक पांडवनेद अध्व

भूमिमित ॥

श्रीमत्सुभानुवर्षो ज्येष्ट सित पंचमींत सुश्रंथ ॥ १ ॥ रामायणाभिध वरा शरभगहींपालशासनावरुनी नरसिंह-

पुरकर सामी नामक नव छेलक नियमधरुनी ॥ २ ॥ प्रारंभ करुनि तारणवर्षी श्रीमार्गशिमित पष्टी ॥ स्गु वारी पूर्ण छिहुनि केछा नजर क्षितोशसुखदृष्टी ॥ ३ ॥

| १०८७. रासायण | साधवकृत   |
|--------------|-----------|
| वालकांड.     | यति ३ री  |
| व० क० ९४     | अरा २९    |
| ओव्या        | • छिखित   |
| प्रसंग १-१८  | पाने १-९४ |
| मंथ २२००     |           |

साहिती-तंजनगरी पुष्यमासी श्रंथ समाप्ताहि ॥ वालक सुत्रराजे कृत १ मपराध शाहाजी ॥ पान ९३ ॥

| १०८८. रामायण | भाधवकृत       |
|--------------|---------------|
| अयोध्याकांड. | प्रति १ री    |
| व० क्र० ९९   | अरा २९        |
| ओव्या        | <b>छि</b> खित |
| प्रलंग १-४१  | पाने १-१७४    |
| श्रंथ ४०००   |               |

| २०८९. रामायण | माधवकृत    |
|--------------|------------|
| आरण्यकांड.   | प्रति ३ री |
| व० ऋ० ९६     | अरा २९     |

. ओव्या

प्रसंग १-२३

**लिखित** 

पाने १-११०

ग्रंथ २५२४

माहिती-प्र० २३, पानं १०८-१०९ xx ओ० ॥ शके पंधरा आगळी सोळाशत ॥ १०८२- पहा ॥ इ० ९३-९९ ॥ ठो० १०८२ पहा

#### १०९०. रामायण

किष्किधाकांड.

व० ऋ० ९७

ओव्या

प्रसंग १-१४

श्रंथ १८००

#### माधवकृत

प्रति ३ री

अरा २९

**लिखित** 

पानें १-६३

## १००१. रामायण

मुंदरकांड.

व॰ क्र॰ ९८

ओव्या

त्रसंग १-१६

त्रंथ १९९८

माहिती-विजोडपोथी,

#### माधवकृत

प्रति ३ री .

अरा २९

**डिखित** 

पानें १११

१०२२, रामायण

साधवकृत

युद्धकांड.

मति ३ री

व० ऋ० ९९

अरा २९

ओव्या

छिखित

प्रसंग १-७९

पानें १-२८५

ग्रंथ ७८००

माहिती-प्र० ७९-ओ० xx सप्तकांड रामायण सांग इं ।। २१० हा ठो० १०७८ पहा

×× पान २८५ सुबराजकरवीर सुत शाहाजीकरकृत अपराधं क्षेतुम ( रहं ) हाति संतः

#### १०९३. रामायण

साधवकृत

उत्तरकांड.

प्रति ३ रीं

व० ऋ० १००

अरा २९

ओव्या

लिखित

् अपूर्त, प्रसंग १-२९ स

पानें १-१६४ स

प्र० ११, १४ अपूर्त आणि पाने ७५-८४ नाहीत

प्रि॰ १२-१३ नाहोत ग्रंथ ३०००

माहिती-पान १६४-तंवकोणी एक दिवसी स्वप्न ॥ इ० ॥ ६१ ॥ ठो० १०७९ महा

अन्यानक्रेतेमपराधं करवीर शहानी राइ काना—
 मात्रा अरकुली विंदुन्यून असालियानें, वाळकाविर दया
 क्रिन क्षमा केळी पाहिने-मी रामाचा गुरुगोविंदवाळ ॥

#### २०२४. रासायण

साधवकृत

वालकांड.

व० ऋ० १०१

अरा ३०

ओंग्या

लिखित

प्रति ४ थी प्रसंग १-१८

पानं १-१०७

श्रंथ २२००

माहिती-मुखपत्रावर पाळण्यांत श्रीराम व सीताकल्याण हीं चित्रें फार मुंदर ओहेत,

. पान १०७ शार्वरी सं० चैत्र विद चतुर्दशी सौम्यवासरे तंजानगर्यां वा० कां० लिहिलें

#### १०९५. रामायण

साधवकृत

अयोध्याकांड.

व० क्र० १०२

अरा ३०

ओग्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी प्रतंग १-४१

पानें १-१३६

अंथ ४०००

माहिती-पान १२६-श्रीगोविंदवाळास्वामीचे दयेने ॥ श्रीमद्रामायण अयोध्याकांड लेखन ॥ सिद्धीतें पावलें

संपूर्ण ॥ श्रीसीतारामार्पण नाहलें ॥ १ ॥ मुखपत्रावर वेलदारी चित्रें ॥

## २०९६. रामायण

साधवकृत

आरण्यकांड.

व० क्र० १०३

अरा ३०

ओव्या

लिखित

मृति ४ थी प्रसंग १-२३

पानें १-७४

ग्रंथ २५२४

माहिती-पान ७३ ॥ ओ०॥ शके पंघरा आगळी सोळाशतें ॥ इ० ५३-६० ॥ ठो. १०७५ पहा श्री गोविंदवाळास्वामीचेळपेनें ॥ इ०

## १०९७. रामायण

माधवकृत

किष्किधाकांड-

व० ऋ० १०४

अरा ३०

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी प्रसंग १-१४

पार्ने १-६७

ग्रंथ १८००

माहिती-पान ६६ श्रीगोविंद्वाळास्वामीचियाळपेनें इ०॥

### १०९८. रामायण

माधवकृत

सुंदरकांड.

व० ऋ० १०५

अरा ३०

ओव्या

लिखित

प्रति ४ थी प्रसंग १-१६

पानें १-६१

अंथ २०००

१०९९. रासायण

माधवकृत

युद्धकांड.

व० क० १०६

भरा ३०

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ४ थी प्रसंग १-७९

पानें १- २७४

अंथ ७३८०

माहिती-पान २७३ ×× 11 सप्तकांड रामायण सांग इ० ॥ २०९ ॥ हा. १०७८ पहा

पान २७४-×× ॥ प्रवनाम संवत्सर कार्तिक वद्य तृतीया मानुवासरी ॥ श्रीसद्गुरु गोविंदबाळ स्वामीच्या दबेर्ने ॥ इ० ॥ १ ॥

११०० रासायण

माधवकृत

उत्तरकांड.

वि० क्र० १०७

अरा ३०

ओन्या

**लिखित** 

प्रसंग १-२९

पाने १-१४५

अंथ ३४२०

माहिती-पान १४५ ॥ ×× ॥ तंन कोणीं एक दिनसीं स्दप्त ॥ इ० ॥ ६२ ॥ ठो० १०७९ पहा

११०१. राखायण

माधवकृत

बालकांड.

प्रति ५ वी

ब० ऋ० १०८

अरा ३१

ओन्या

लिखित

त्रसंग १-१८

पानें १--६०

अंथ १७२०

११०२. रामायण

माथवकृत

व० ऋ० १०९

अयोध्याकांड अपूर्त.

अरा ३१

ओव्या

**ब्रि**खित

प्रसंग १--२०

पार्ने १-- ९९

श्रंथ २०९२

११०३. रामायण

माधवकृत

आरण्यकांड.

व० ऋ० ११०

अरा ३१

ओन्या

लिखित

प्राति ५ वी प्रसंग १-२३

पानें १-६३

अंथ १७४०

ं माहिती-शके पंथरा आगळी सोळा शतें इ०॥ ४१-४८

११०४. रामायण

**साध**कृत

किटिंकधाकांड.

व० क० १११

अरा ३१

ओव्या

लिखित

प्रसंग १-१४

पानें १-६ ४

ग्रंथ १४६०

११०५. रासायण

साधववृत

युद्धकांड.

व० ऋ० १११

असा ३१

ओव्या

छिषित

प्रसंग १-७९

पाने १-१७४

य्रंथ ५०००

माहिती-सप्तकांड रामायण इ० ॥ २०९ ॥

११०६. रामायण

**माध्यकृत** 

वालकांड.

व० क० ११३

अरा ३१

ओव्या

**ब्हि**खित

प्रसंग१-१० व ११ अपूर्व

पानं १-३८

मंथ ९७१

| १२०७. रासायण                                         | माथवकृत                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| अयोध्याकांड.                                         | कच्चित्सर्ग                           |
| व <b>् क्र</b> ० <b>१</b> १४                         | अरा ३१                                |
| ओव्या                                                | <b>लिखित</b>                          |
| प्रसंग ३६ वा                                         | पाने १-११                             |
| म्रंथ <i>९७</i>                                      |                                       |
| '११०८. रामायंण                                       | <b>साधवकृत</b>                        |
| ं बालकांड इत्यादि.                                   | -                                     |
| व <b>०</b> ऋ <b>० १</b> १९                           | ं अरा ३१                              |
| ओव्या                                                | छिखित                                 |
| प्रसंग ७ ; व इतर अपूर्त                              | पानें ३६                              |
| भ्रंथ १०००                                           |                                       |
| माहिती—विविध कांडांची<br>त्यांत वेंचलली जातां बाकी ( | पानें मिळूनजावृन होती<br>केरकोळ पानें |
| ११०९. रासायण                                         | साधवकृत                               |
| वालकांड-                                             |                                       |
| व० ऋ० ११६                                            | अरा ३१                                |
| ओव्या                                                | ं हिखित                               |
| न्नसँगे १-२                                          | पाने २३                               |
|                                                      | 20.4                                  |

भ्रंथ २००

१११०. रामायण

रामदासस्वामीकृत

सुंदरकांड.

अपूर्त

व० ऋ० १४३

अरा ३५

श्छोक

लिखित

शतक १ लें

पानें १-९

ग्रंथ १९४

११११. रामायण

रामदासस्वामीकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० १४४

अरा ३५

श्चोक

छिखित

श्वतक १-९ आणि १० वें अपूर्त पानें १-८२

त्रंथ १४७६

१११२. रामायण

रामदासस्वामीकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० १४५

अरा ३९

श्चोक

लिखित

शतक ४-६

पानें १-२०

शतक ६ वें

पानें १-२२

शतक ८ वें

पानें १-४४

शतक द व

पाने १-१४

अपूर्त शतक ९ वें

म्य ७८०

माहिती-×× पान २१। इति लिखिते देवाजि नरसिंह

१११३. रामायण पठणारंभनमनपद्धति अनाम कर्ता

व॰ क्र॰ १९८ असा २४

श्चोक लिंबित

पान १ ग्रंथ २१

माहिती-संस्कृत

१११४. रामायण

कृष्णदासमुद्गलकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ४१ अरा १६

ओव्या लिखित

प्रति १ ली प्रसंग १-८० पार्ने १-२६७

ग्रंथ १०८८२

माहिती--पान १ छें--हें पुस्तक श्रीमंत राजश्री शरभोजी महाराज साहेब यांच्या कारकतींत काशी देशाहून खरीदी करून आणिठें असे "॥

प्रसंग १, पान ५, ओ० १०६--विचित्र वास्मीकीनें कथिलें ॥ मांगे सुंदरकांड संपर्छे ॥ आतां युद्धकांड आरंभले जें अपूर्व सप्तकांडामध्यें ॥ ६ ॥

१. (या वरून या कवीनीं इतर कांडें हीं राचिछी असानीत )॥

- २. ( या पोथींत कांहीं प्रसंगाचे अंक चुकीचे किंवा सुटूनगेले होतें ते दुसऱ्या प्रतीवरून वरोवर केली आहेत. उदाहरणार्थ प्रसंग ४७, प्र० ५३ इ० पहा )
- (क्रमांक नं० ४२ त. प्रसंग ७७ ओ० ७६ तागा ईत प्र० ७७ झणूनही, नंतरच्या ओ० (७७ --१०१) ह्या प्र० ७८ झणून ही केल्या मुळें त्या प्रतींत प्रसंग ८१ झाले. मूळ प्रथांत भेद नाही)

#### १११५. रासायण

कृष्णदासमुद्धलकृत

युद्धकांड.

व० क्र० ४२

अरा १६

ओव्या

लिखित

प्रति २ री प्रसंग १--८१

पाने ४१४

म्रंथ १०९२६

माहिती- काहीं प्रसंगांत चित्रें रंगीत आहेत.

## रामायण.

## १११६. रामायण

## कृष्णदासमुद्रलकृत

युद्धकांड•

व० ऋ० ४३

असा १७

ओव्या

**लिखित** 

प्रति ३ री, प्रसंग १-८०

पानें ८३७

ग्रंथ १०९२६

## १११७. रामायण

## कृष्णदासमुद्रलकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ४४

अरा १८

ओव्या

**लि**षित

प्रति ४ थी, प्रसंग १-१४

पानें १--९६

प्रसंग १६-८०

पानें १२३-५८६

श्रंथ १०३९०

प्रसंग १२, १६ व ३१ अपूर्त-पाने नाहींत.

प्रसंग १३-१५ नव्हते, परंतु प्रसंग १३ व १४ वेगळे

भरती केली आहे.

## १११८. रामायण

कृष्णदासमुद्गलकृत

युद्धकांड.

वै० ऋ० ४५

अरा १९

ओव्या

लिखित

प्रति ९ वी प्रसंग १-४३, ४९-८० पाने ६७९ प्र•४४-४८ नाहीत ग्रंथ १००९२

माहिती--- प्रसंग ५ ते ३०-- प्रति प्रसंगाचा छेखन दिवस दिला आहे.

शकै १९८८ पराभव (कित्येक टायीं चुकीनें प्रभव) संवत्सर भाद्रपद वद्य (३.१) साँम्यवासर ते-आश्विनवद्य १४ पावतो आहे ॥

प्र० ३०—×× तई या प्रसंगासही लेखनासी ॥ करी स्त जो ज्येष्ट नारायणांचा ॥ वदे पूर्ण हो स्यामजी सत्य वाचा ॥ २ ॥ ×× ३ ॥ तये नामहो हो किकी वोलिजेती ॥ असे वंशजा सर्वदा पुण्यवंती ॥ म्हणी नी वसे नाम येसू जियेचे ॥ ह्मणे श्यामजी पुस्तक हे तियेचे ॥ ४ ॥

रामनामाची अनेकविध चित्रास्ति आहे.

प्रसंग ७९-- शके १९८९ फ़ुवंगनाम संवत्सर चत्रेशुद्ध १९ शुक्रवार तिंद्देनीं रामायण प्रसंग ७९ ( चुकीनें ७८ ) समाप्त ॥

त्रसंग ८० स्वस्ति श्रीनृपशालिवाहन शके १९८९ प्रवंग नाम संवत्सर चैत्र वद्य ३ तिहनीं नारायणस्येदं पूस्तकं संपूर्णम् ॥

मसंग ४४-४८ नाहीत. त्या मुळे पुस्तक अपूर्त ॥ प्र० १-३० एकसांचा ॥ प्रसंग ३१-४० एकसांचा ॥

#### -रामायण.

प्रसंग ४१-८० एकसांचा अमें कागदाच्या आणि छेखनाच्या पद्धतीमेदावरून कळतें ॥

## १११९. रासायण

कृष्णदासमुद्रलञ्जत

युद्धकांड.

व० क० ४६

अरा २०

आव्या

लिखित

प्रति ६ वी प्रसंग १-७८ पार्ने ८९२

अपूर्त

भ्रंथ १०१५०

माहिती-प्रसंग १, २, ७९ व ८० नाहीत.

## ११२०. रामायण

**क**ब्जदासमुद्रलकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० ४७

अरा २१

ओव्या

लिखित

प्रति ७ वी प्रसंग १-६७ पाने १-६३३

ग्रंथ ९१०५

माहिती-प्रसंग ६८-८० नाहीत. पुस्तक अपूर्त.

## ११२१. रामावण

कृष्णदासमुद्रलकृत

युद्धकांड.

व० क० ४८

अरा २२

ओन्या

छिबि ।

३४ अपूर्त, व ३९, ७९ अपूर्त. } पाने १-२२८

यंथ ४५५६

माहिती-प्रसंग ३६-७८, व ८० नाहीत. पुस्तक अपूर्त.

११२२. रामायण

कृष्णदासमुद्रलकृत

युद्धकांड.

व० क्र० ४९

अरा २२

ओन्या

लिखित

प्रति ९ वी प्रसंग फार तुटके पानें २३६

११२३. रावणवध

अनाम कर्ता

युद्धकांड.

व० ऋ० १५६

असा २४

ओव्या

**लिखित** 

पार्ने १-१२

अंथ १३७

११२४. लोपामुद्रासंवाद

व० ऋ० ४० क

अरा ३५

वामनकृत

श्लोक

**लिखित** 

पानें १-२

यंथ ५६

११२५. विभीषणभेटि

कृष्णदासमुद्रलकृत

युद्धकांड.

#### रामायण,

व० ऋ० ५०

अरा २३

ओव्या

लिखित

प्रसंग १ था

पानें १-१६

प्रसंग ९ वा

पाने १-१०

ग्रंथ ३०१

#### ११२६. दातसुखरावणकथा

अनाम (भूपतिनाथः)

(हनुमंतनाटक)

व॰ क्र॰ १९९

अरा २४

ओब्या

लिखित

पाने १-१९

प्रंथ १६२

माहिती-पान १९ ओ०×× 11 संताचेनि आज्ञाशब्दें 11 मूपतिनाथें कपात्रसादें॥ सुरस साहित्यवोविया प्रबंधें॥ निरोपण झालें संपूर्ण ॥ १३८ ॥

हे हनुमंत नाटकाची कथा॥ महाराष्ट्र भाषे यथार्थ उलथा विश्वतो मुखें झाला वक्ता ॥ हाणवृनि सिद्धीपावली 11 233 11

## ११२७ श्रीरामकृपाविलास मुकुंद्स्वामीकृत

बालकांड.

व० क० १२९

अरा ३३

ओन्या

**लिखित** 

#### रासायण.

त्रथम प्रसंग

उछास १−१८

पाने १-१३७

मंथ २७५४

माहिती—उ० १-×× श्रीरामा श्रीगुरुरूपा श्रीगोविंदा ×× ॥ २९ ॥ ×× श्रीगोविंद सावळातो तूंच स्वयें ॥ ३० ॥

पान १२३ त श्रीसीताकल्याणाचा पठ आहे.

#### ११२८. श्रीराधकपाविलास

सुकुंद्स्वाधीकृत

अयोध्याकांड.

व॰ ऋ० १२६

अरा ३३

ओन्या

लिखित

दितीय प्रसंग

उछाम १-८

पाने १-२७

मंथ ४८६

#### ११२९. श्रीरामकृपाविलास

**मु**ङ्गंद्स्वामीकृत

आरण्यकांड.

व० ऋ० १२७

अरा ३३

ओन्या

लिखित

तृतीय प्रसंग

उछास १-१६

पार्ने १-८८

ग्रंथ १९८४

माहिती-(१) उछास ६ न्याचें अंतर्विभाग प्रकरण १-९ यांत सत्यनिष्टकत श्रीरामस्तवराज ह्मणून पंचीकरणादि तत्वज्ञानोपदेश आहे, स्पष्टीकरणार्थ तत्वादिकांचीपदकें आहेत.

### रासायण.

- (२) उछास ८ व्याचें ही अंतर्विभाग प्रकरणें ६ आहेत, यांत पुंडलीक, पंढरी इ० कथा भाग वर्णन.
  - (३) उछास १९ शिव संहिता निरूपण इत्यादि, या कांडांत विशेष आहे.

# ११३०. श्रीरामाकृपाविलास मुकुंद्स्वाभीकृत

किष्किधाकांड.

व० ऋ० १२८

अरा ३३

७ विया

**जि**षित

चतुर्थे प्रसंग

उछाम १-४

पाने १-१५

ग्रंथ २७०

माहिती—या कांडाचा कथा भाग सुधीव राज्याभिषेक तागाईतच आहे. ह्माणिजे सामान्य किं० कांडाचे पूर्वाध होतें.

ही पोथी पुरातन परंतु श्रीभीमराव स्वामी मठ (तंजावर)
परंपरा श्रीनारायण रघुनाथ कुलकणी यानी इसवी
तारीख ११-११-१९२१ रोजी दिली.

## ११३१. श्रीरासकृपाविलास मुकुंद्स्वामीकृत

सुंदरकांड.

व० ऋ० १२९

अरा ३३

ओञ्या

**बिबित** 

वंचम प्रसंग

उछास १-३२

#### रामायण.

पानें १-३३२

ग्रंथ ५५००

माहिती—उल्लास ८ आणि उल्लास २१ चे अंतर्विभाग प्रत्येकी ८ प्रकरणें आहेत, याकांडाची पानें १-२३० श्रीनारायण रवुनाथ कुलकर्णी यानीं इसवी तारीख ११-११--१९२१ रोजींही, पानें २३१-३३२ करुतटांगुडी श्रीसुंदरं अध्यर यानीं इ० सन् १९२१ नवंतरांत ही दिलीं. पोथी एकाच सांच्याची. संपूर्णकांड आहे, पान ३३२ पहा.

### ११३२ श्रीरामकृपाविलास

**मुकुंद्स्वामीक**त

युद्धकांड.

व॰ क्र॰ १३०

अरा ३३

ओव्या

**लिखित** 

षष्ट प्रसंग

उड़ास १-३६

पानें १--१५०

शंथ ६४००

चित्रं-पान १२२-श्रीरामपद्दाभिषेकाचापठ आणि त्यांत च (तंजावर श्रीगोविंदवाळस्वामी मठांचे मूळ पुरुप व अधिपति) श्रीगोविंदवाळस्वामी यांचा पठही आहे. श्रीसमर्थ रामदास सांप्रदायी-

[विशेष माहिती—उ० १ ओ० २९ श्रीमुकुंदस्वामी हे वरील श्रीगोविंदवाळस्वामी यांचे पुत्रण व शिष्य होत श्रीमुकुंदस्वामी यांचा मठ, तंजावरानजीक श्रीमणिमुक्ता नदी (वडवार नदी) च्या उत्तरकांठी श्रीकरुतटांगुडींत श्रीविशिष्टेखर देवालया समीप श्रीवृहन्नाथकी अंवासान्निधी

#### रासायण

विदीत आहे. आंत श्रीमारुतीचे मंदिर असून श्रीसीता लक्ष्मण यक्त कोदंडराम विराजमान आहेत. श्रीमुकुंद—स्वामीची समाधी तंजावरास उत्तरेस श्रीमणिमुक्ता नदीस दक्षिण व श्रीपराश्चरतीर्थास उत्तर हाणिजे दोहींच्या मध्ये स्नानघाटावर आहे. समाधी पीठावर कृंदावन व पादुंका आहेत. पुढच्यामागी समाधिशक कोस्टन घोंडा पीठांत पुरलेला आहे.

श्रीराक १७५२ विक्तिनाम संवत्सर माघ बद्य प्रतिपदा या दिनों समाधि श्रीमु इंदमठांतील मारुती पुढेंच श्री रामकृपाविलास लिहिजेला].

प्रसंग ६ वा ओ० १४६-१४७, उ० ८, प्रकरण ४ थें, पान ८५-श्रीरामकेपनें स्विचती संतुष्ट ॥ दिसें वाळ कोवळें अष्टांगपुष्ट ॥ स्वकरीकवळोनि स्वपादांगुष्ट श्रीसुखाठनी तो प्रविष्ट ॥ करोनि ते सान ॥ १४६ ॥ श्रीराववें त्याचे साक्षीस्तवपाहीं ॥ श्रीमत्कावेरीचे प्रांतीं ठाई टाई ॥ श्रीशमूती पुढां शिशुसांप्रदायो ॥ विभूवट-पत्रशायी शोभतसे स्वयें ॥ १४७ ॥ १

प्रसंग ५, उ० ८, पान ८६ वरील भाव दाख-विणारा पठ आहे ।।

११३३. श्रोकबद्धरामायण साधवकृत व० क० ११९ अरा ३२ श्रोक

बाटकांड ते युद्धकांड प्रति १ छी पाने १-१४२ अंथ १२९० माहिती-पान १ ३ २ - १छोक ० ॥ गौरीमायोरानिकटीच पाहो ॥ त्रिवंदरी माधवनस्ति ते हो ॥ कवेरना उत्तर भागकांठी ॥ श्रीरामगेहीं दिनानित्य लोटी ॥ ५८ ॥ अका भाग सर्व साप्तिष्ट अका 🏻 संख्या अंथीं नेमिली पद्मचका ॥ पाटें याच्या थोर संतोप शका ॥ दुष्टानष्टा नावडे बाह्रिवका ॥ २९९ ॥

११३४ स्होकचद्धरामायण

याधवकृत

व० ऋ० १२०

अरा ३२

श्लोक

लिखित

वालकांड ते युद्धकांड प्रति २ री पानें १-१०६

मंथ १२९०

११३५. श्रोकवद्धरामायण

साधवकृत

ध० ऋ० १२१

अरा ३२

श्लोक

लिखित

वालकांड ते युद्धकांड प्रति ३ री पानें १-४४

अंथ १२९०

?१३६ स्होकवद्धरामायण

भाधवकृत

व० क० १२२

अरा ३२

## रासायंग.

ंहिंखित श्वीक पाने ४४ बाल ते सुंदरकांड भ्रथ ७५३ साधवकृत ११३७. स्रोजबदरामायण अरा ३२ व० ऋ० १२३ **लि**षित श्लोक पाने ५७ बाल ते सुंदरकांड ग्रंथ ७५३ **माधवकत** ११३८. स्होकवद्धरामायण किष्किधाकांड. अरा ३२ व० ऋ० १२४ छि।बित स्राक म्रंथ १९० पाने १-१० रामकृष्णकृत ११३९. सगराचीकथा वालकांड. अरा २४ वट ऋ० ७९ **लिखित** श्लोक यंथ ६० सर्ग १ हा पाने १-९ माहिती-पान ९ वं- × ॥ रामऋण्णासी देई चरणी ्स्थिती ॥ ×× ॥

| रासायण.                               |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| ११४०. खुलोचना अग्निप्रवेश<br>(सुधारस) | कृष्णदाससुद्रसमृत |  |
| वंऽ ऋ० ५३                             | अरा २३            |  |
| ओव्या                                 | <b>ल्लि</b> त     |  |
| 'सूर्व भाग                            | पाने १-१३         |  |
| ग्रंथ २० <sup>३</sup>                 |                   |  |
| सुलोचनोपाच्यान                        | कृष्णदासमृहस्रकृत |  |
| व० ऋ० ५३                              | अरा २३            |  |
| ऒव्या                                 | <b>लिखित</b>      |  |
| उत्तर भाग                             | पानं १-१५         |  |
| ਸ਼ੇਖ १७५<br><b>-**</b> ₽器€            | ર્સ્ટ્ર-લેક્-     |  |
|                                       | ·<br>             |  |

पतंग अवधूत देणगी—रामायण.

| पतंग अवधूत दणगा—रामायणः                        |                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| १४११, अद्धनकांड रामायण                         | श्रोषकृत                                         |  |  |  |
| व० ऋ० २३                                       | अरा ३                                            |  |  |  |
| ओव्या                                          | स्त्रिंखत                                        |  |  |  |
| प्रसंग १-३                                     | पाने १-२२                                        |  |  |  |
| ग्रंथ १९८                                      |                                                  |  |  |  |
| माहिती-आटवेंकांड-                              |                                                  |  |  |  |
| हे रामायण वाल्मीकानी भार<br>वांटणीत भूछोकांत ॥ | ह्यानास सांगितले. रामायण<br>×× पंचवीस हनार ग्रंथ |  |  |  |

#### रामायणः

रामकथा परम पुनीत ॥ जंबुद्वीपी ×× ॥ राहिलें ॥ १०॥ माजी चोनीस हजार ग्रंथ ॥ सप्तकांड रामायण निश्चित ॥ ते म्यां कुशीलवासि पुनीत ॥ ×× ॥ ११॥ सहस्त्रग्रंथात्मक जाण ॥ अद्भुतकांड रामायण ॥ आठवे कांड हे पावन ॥ १२॥ .... ॥ पान २ कवि-पान ७ प्रसंग १-× ॥ कोनेरसुत × ॥ ४ शेषहाणे गुरु-पान २२-× मेदिनीकर कुलसमव ॥ रुक्मांगद पुत्र ज्ञानविभव ॥ गंगाधर × ॥ जया सद्भाव श्री रामचंद्रीं ॥ ४९॥ शिवरानगहीत ॥ श्रीनृसिंह भक्त रुक्म

श्रीशिवरामेंद्र योगिवरानुगृहीत ॥ श्रीनृतिंह भक्त रुक्म सुन ॥ ४६ ॥ तच्छिप्य ज्ञेष ॥ ४७-४८ ॥

#### ११४२. मंत्ररामायण

सयूरपंतकृत

उत्तरकांड.

ष० ऋ० २१

अरा ३

आर्यो

**लिखित** 

षाने १-१७

श्रंथ ६२५

### ११४३. राम्रायण

कृष्णदासमुद्गलकृत

युद्धकांड.

व० ऋ० २०

अरा ३

ओन्या

लिखित

प्रसंग ६३-६९ ६७-६९ ७१-९२

पानें ६२ ग्रंथ ६००

## माहिती-पुस्तक अपूर्न व फार फाटकें.

वाभनकृत ११४४. सीतास्वयंवर

अरा ३ व० ऋ० २२

ं हिखित শ্ভাক

ग्रंथ १८० ' अपूर्न पानं १-१६

いる意思のう。

त्यागराजस्वामी देणगी-राषायण.

सोरोपंतकृत ११४५. मंत्ररामायण

अयोध्याकांड.

अरा ४ व० क्र० ४४

**ब्हिं**खित आया

श्रंथ ५०० अपूर्त पानें १-३९

**झोरोपंत**कृत ११४६. संज्ञामायण

उत्तरकांड,

अरा ४ व० ऋ० ४९

**लिखित** आया

पुस्तक जोणे. पानं १-१९ संथ ५५०

पान १९-शके १७४८ व्यय सं० श्रावण शु० ३

भानुवारी श्रंथ लिहिणें संपविलें.

### रामायण,

## ११४७. संत्ररासायण

## मोरोपंतकृत

अयोध्याकांड, आरण्यकांड व उत्तरकांड.

व० ऋ० ४६

अरा ४

'आया

**लि**बित

पाने २०

मुंथ ६५०

माहिती-अपूर्त फाटकी पाने.

## ११४८. संत्ररामायण

सोरोपंतकृत

संदरकांड.

व० ऋ० ४७

असा ४

आर्यो

**लि**खित

पानें १-६

मंथ २००

माहिती-अपूर्त जीर्ण पुस्तक.

## ११४९. रामनिजय

अधिरकृत

व० ऋ० ५०

अरा ९

ओव्या

**डि**खित

(अ) वाल ते मुंदरकांड.

अध्याय १-२०

पाने १-३१६ मंथ ५७००

(बी) आरण्यकांड.

अध्याय १४-१५

पानें २४ मंथ ६००

माहिती-जुने पुस्तक अपूर्त.

いる回りから

#### सुबहरण्य पेशवे देणगी-रामायणः

#### ११५०. संज्ञरासायण

**मयूरपं**डितकृत

वाल ते उत्तरकांड.

व० ऋ० ९

अरा १

आर्था

**ब्रि**खित

पानें १४८

मंथ २६००

माहिती--

उत्तरकांड पान ३४---××

संवदेदपड्टिसंधुजगते वर्षे तथा माधवे ॥

कुप्णैकादारी मानुवासरिदने काश्यां जडीनां मठे ॥

आर्यावृत्तमयूरपंडितकृतं श्रीमंत्ररामायणं ॥

मीत्येदं हालिखान्निरंजनयतिः श्रीरामसंतुष्ट्ये ॥ १ ॥

#### ११५१. बाल्यीकचरित्र

दास ? कृत

व० ऋ० ४

अरा १

क्षोक इ०

**लिखित** 

पाने १-६

मंथ १००

माहिती-पान ५-×× रघुनाथ भक्त थोर थोर ॥ त्यांचा
महिमा अपार ॥ तयामाजी किंकर ॥ दासहाणें ॥ ३२ ॥



#### खास खरीदी.

११५२. रासायण

सोरोपंतकृत

भाग १ ला

व० ऋ० ५१

पद्य, छापी

्पान २०७

#### रामायण.

साहिती-संपादक, वामनदाजी ओक. मुंबई निर्णयसागर छा० सन १८९७.

काव्यसंग्रह ग्रंथमाला-

#### ११५३. रामायज

**मोरोपंत**कृत

भाग ३ रा

व० क० ५२

पद्य, छापी

पाने १४४

।हिती-मुंबई, निर्णयसागर छा०, सन १८९९. संपादक, वामनदाजी ओक.

काव्यसंग्रह ग्रंथनाला ११.

#### ११५४. रायायण

भोरोपंत कृत

माग ४ था

व० क्व० ५३

पद्य, छापी

पानं ५१६

माहिती-मुंबई, निर्णयसागर छा ॰, सन १८९६. संपादक वामन दानी ओक आणि शिवराम तानवादुने बी. ए. काव्यसंग्रह ग्रंथमाला १८.

#### ११५५. रामायग

**भोरोपंतकृत** 

भाग ५ वा

व० ऋ० ५४

पद्य. छापी

पानें ४००

माहिती-मुंबई निर्णयसागर छा० सन १९०३ संपादक काव्यसंग्रहकार.

कान्यसंग्रह ग्रंथमाला ४१.



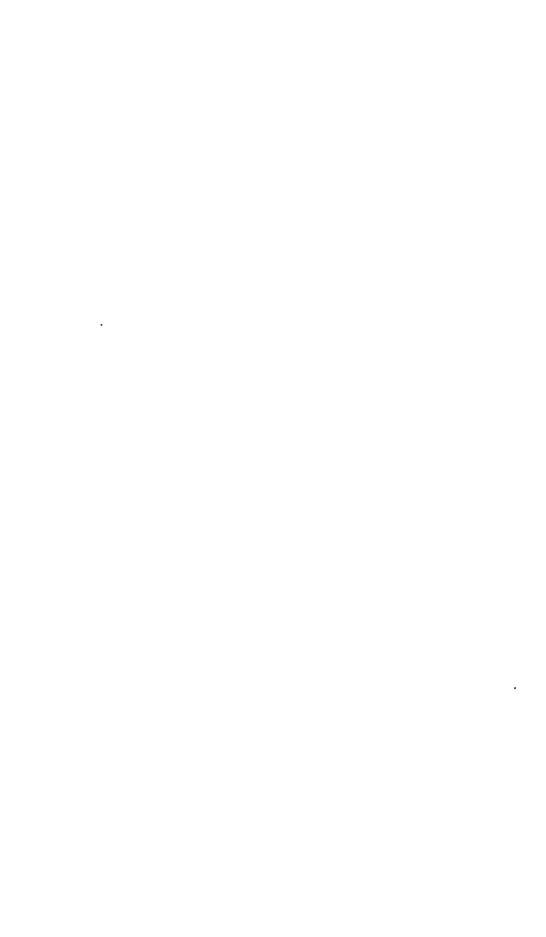

## शंधानुक्रमणिका-बेदांत वर्ग.

| नं 0 | जंथ.                    | कर्ताः                | ठोकळऋमांक    |
|------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|      | 20 = 11 = 2 m           | 217111                | )            |
| 8    | ॐकार्विवरण              | अनाम                  | 8            |
| 3    | अजपागायत्री             | अनाम                  | 2            |
| જ્ય  | अद्वैत निरूपण           | ज्ञानदेव<br>          | ુ<br>છું લુ  |
| ઠ    | अद्वैत प्रकाश           | मृत्युंजय             | 1 '          |
| 9    | अद्वेत मकरंद            | श्रीकांत अवधूत        | ٤            |
| E    | अद्वैतमार               | रामदास                | 9            |
| 0    | अद्वैतासिद्धः (संस्कृत) | अनाम                  | 980          |
| <    | अनाम (वेदांतग्रंथ)      | अनाम                  | 869          |
| ९    | अनुगीता                 | माधव                  | ۷, ۹         |
| 80   | अनुभवसार                | अनंत                  | १०           |
| ११   | לנ                      | <b>गृ</b> त्युंज्य    | ११           |
| 97   | अनुभवामृत (अमृतानुभव)   | ज्ञानदेव              | १३-२१        |
| १३   | ,, ज्याख्यान            | वीरेश्वर -            | १२           |
| 88   | अनुभवामृत विवरण         | शिवकल्याण             | २२२४         |
| १५   | अनुभवामृत टोका          | अनाम                  | 8<<          |
| १६   | अन्वयव्यातिरेक          | रामदास                | २९           |
| 99   | अपरोक्षानुभव (भ्ति)     | जयराम (ऋष्णदास)       | २६–२७        |
| १८   | अपरोक्षानुमृति समश्चोकी | वामन                  | २८–३१        |
| १९   | अमृतानुभव               | मृत्युंजय             | ३१–३४        |
| • •  | (=परमामृत               |                       |              |
|      | आत्मानुभव=त्रिपदाविवरण) |                       |              |
| 20   | अर्जुननीति              | अनाम                  | ३ ५          |
| 33   | अवधृतगीता टीका          | मेरुस्वामी            | ३६-३७        |
| 22   | अष्टावक्रमाकृतरचना      | शिवराम                | 36           |
| २३   | अंतर्भाव                | रामदासस्वामी          | ३९-४८-४८९    |
| 28   | अंबरहुसेनी (हुसेनांबरी) | अंवरहुसेन (हुसेनांवर) | 89-97        |
| 29   | आत्मबोध                 | अनाम                  | 93-98        |
| २६   | आत्मबोध दीपिका          | शिवराम                | ९५           |
| 30   | आत्मेत्राधीववरण         | जगन्नाथ               | <b>५६-६१</b> |
| •    |                         | •                     |              |

## यंथानुक्रमणिका-वेदांत वर्ग.

| नं० | ग्रंथ.                 | कर्ताः                                                  | ठोकळकसांक        |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 20  | आत्मविद्याविद्यासटीका  | मायवधुन (रामापंडित)                                     | ६२               |
| २९  | आत्मसाक्षाःकार         | मेरुस्वामी                                              | ६३-६६            |
| ३०  | आत्मानुभव              | दत्तात्रेय अवधृत                                        | ६७               |
| 3?  | ,, (अभृतानुभव=परमापृत) | मृत्युंजय                                               | ६ ८              |
| ३२  | आत्माराम               | रामदासम्बामी                                            | ६९-७६;५०८        |
| ३३  | आनंदलहरी               | एकाजनाईन                                                | 00               |
| ३४  | उत्तरगीता              | ज्ञानदेव                                                | ··<-<\\eq        |
| ३५  | उत्तरपचितिमी पत्रिका   | >7                                                      | (9-(:            |
| ३६  | उपदेशरतनाकर            | रत्नाकर                                                 | ८९, ५३०          |
| ३७  | उपनिपत्सार             | त्रिमछअद्यी                                             | ९०-९१            |
| ३८  | कपिलगीताटीका           | हरिदासआचरेकर                                            | 988              |
| ३९  | करणहासकी               | शांतनीलकंठ                                              | ९२               |
|     | (करणहम्तकी-करणहास्य)   |                                                         |                  |
| ४०  | कायाकाशी शाल्यान       | केशिराजदास, राम, अनंतमृत                                | ९३               |
| ४ १ | कायाजीवाचेंलग्न        | ,,                                                      | ९४-९५            |
| ४२  | कालज्ञान               | नागनःथशिष्य                                             | e &              |
| ४३  | काल्ज्ञान              | अनाम                                                    | 860              |
| 88  | बूटस्थदी।पेका          | रावव                                                    | 60               |
| 8 ५ | खंडेनात्विकवील भाग १-३ | महादेवहारिनोडक बी. ए.                                   | ९२१-९२३          |
| ४६  | गभेगीता                | अनाम                                                    | 900              |
| 80  | 11                     | केशिराजदाम (राम अनंतमुत                                 | ९८               |
| 8<  | गर्भगीता-टीका          | गोपाटरघुनाथ                                             | 26-600           |
| ४९  | गीतासमक्षोकीटीका       | वामन                                                    | 368              |
| 90  | गीतार्थवोधिनी          | वामन पार्थमारथी, मोरोपंत<br>तुलसीदास मुक्तेश्वर तुकाराम | 1 5 ( 6 / / 1) 9 |
| 99  | गीतार्थमंजरी           | उद्धविद्यन                                              | १०३ (५३०         |
| ५२  | गीतासारटीका            | । एकाननाईन                                              | १०४-१०६,]        |
| ५३  | गीतासार                | गोपाळदास                                                | 209              |
| ५४  | 77                     | पूर्णानंद                                               | ९३०              |
| ५५  | गुरुगीता               | पूर्णानं इअवधूत                                         | 100              |

# यंथानुक्रसणिका-वेदांतवर्ग.

|                                                | ग्रंथानु कस                                                                                                 | णिकावदात्वगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| सं०                                            | चंथ.                                                                                                        | कर्ताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ठोकळकसांक<br>————                                                                  |
| (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | चतुष्ट्याग<br>चतुःसमासी<br>चित्सुधा<br>चित्रदीप<br>चिदंबरजयंतीस्तात्र<br>चिदानंदिंसधुद्दशकटीका<br>चिरंजीवपद | शिवराम (पूर्णानंदानुचर) कृष्णअवधूत गुरुदास रामानंद-अज्ञान दासोपंत दिगवरानुचार रामदासस्वामी गृरवान वैद्यनाथ भगवंत एकाजनादन मृत्युंजय रामदासस्वामी अनाम अवधूतनागेद्या(नागेक्यिशि राघव प्रेमानंद अवधूत मृत्युंजय वेकारुगोपाळु रामदासस्वामी १४३- (दासवोध अरवेंभ गृर्गानंद अनाम राघव ज्ञाम राघव ज्ञाम राघव ज्ञाम राघव ज्ञाम | १३६<br>१४०<br>१४१<br>१४२<br>१४२; ४२५-५२६<br>। पांतर-माधोबारत्नाकर<br>१९५६ (१५3-१५५ |

# इंथानुक्रमणिका-वेदांत वर्ग.

|                                       | अवादुमाग                                                             | 01444 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2015 AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2015 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| नं०                                   | ग्रंथ.                                                               | कर्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | टोकळक्रमांक                                                                                |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | १ ,, सचक<br>१ पंचीकरणयोग<br>१ प्रमप्रकाश<br>१ प्रमामृत<br>१ प्रमामृत | ज्ञानदेव वामन ' भगवंत तुकाराम रामदास जनीजनार्दन रामदास निवृत्तिदेव रामदास ज्ञानदेव अनाम रामदास निवृत्तिअवधून (आनंदचे मुकुंदराज रामावंदम अनाम रामदास निवृत्तिअवधून (आनंदचे मुकुंदराज प्रमुंज्य अनाम रामदास मुकुंदराज रामावंदम अनाम रामदास मुकुंदराज रामावंदम अनाम रामदास मुकुंदराज मुखुंजय अनाम मल्हारदासु अविनाशदत्तात्रेय मेरुस्वामी रामदास मुतोजी,मोतोजी,ब्रह्मिन् | २०८-२०९<br>२१०-२१२<br>२१३-२१४<br>२१६<br>२१६<br>२१७                                         |

## यंथानुक्रमाणिका--वेदांत वर्ग.

| नं०  | ग्रंथ-                                     | कली.                           | ठोकळऋमांक    |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 888  | प्रणवविवरण                                 | ब्रह्मानंद                     | २३१          |
| ११५  | प्रबोधसुधाकरटीका                           | जयराम                          | २३२-२३३      |
| ११६  | प्रयत्नप्रारव्ध                            | रामदास                         | २३४          |
| 886  | प्रवृत्ति निवृत्तिसंवाद                    | श्रीपतिदास                     | २३५-२४२      |
| }    | (मनचारित्र)                                |                                | 202          |
| ११८  | प्राण्सांखळी                               | ज्ञानदेव                       | 783          |
| ११९  | <b>फुटयोग</b>                              | रामदास                         | ₹88-₹8€      |
| १२०  | वंधनिस्हपण                                 | 33                             | 780          |
| १२१  |                                            | "                              | २४८-२९२      |
| १२२  |                                            | मेरुस्वामी                     | २९३–२९९      |
| १२३  |                                            | वह्मानंद                       | २९६          |
| १२४  | भक्तमाणिमाला                               | लक्ष्मणरामचंद्रपांगारकर वी. ए. | 970          |
| १२५  |                                            | अनाम                           | २९७          |
| १२६  | <b>मक्तिमार्ग</b> प्रदीप                   | त० रा० पांगारकर                | ९२८          |
| १२७  | भगवद्गीता                                  | अनंतमौनि                       | २९८          |
| १२८  | 77                                         | माधव                           | २५९-२६१; ५१५ |
| १२९  | ,, समस्होकीरीका                            | वामन पार्थसारथी                | २६२          |
| १३०  | ,, टीका                                    | अनाम                           | २६३          |
| १३१  |                                            | नागनाथशिष्य पाठककान्हो         | २६४          |
| १३२  | ,, वालबोधिनीटीका                           | अच्युताश्रम                    | २६९          |
| १३३  | ,, भापांतर                                 | वेंकटमङ्                       | २६६          |
| १३४  | ,, व्याख्यान                               | अनाम                           | ५१३-५१४      |
| १३९  | भगवद्गीतासार                               | ज्ञानदेव                       | 350-306      |
| १३६  | भीमोपदेश                                   | मेरुस्वामी                     | २७९-२८२; ५०० |
| १३७  | •                                          | मुनिदिवाकर                     | २८३          |
| १३८  | मनाचेश्लोक (मनोबोध)                        | रामदास                         | ५२९          |
| 836  | मनीपापंचकदीपिका                            | शिवराम                         | 768-766      |
| ्१४६ | महाराष्ट्रीयसारस्वतस्फुटप्र॰<br>श्रंथ ३ रा |                                | 1            |

## यंथानुक्रमणिका—वेदांत वर्ग.

|      | 24131.11                                |                           | 4074         |
|------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|
| नं०  | ग्रंघ.                                  | कर्ताः व                  | होकळक्रमांक. |
|      |                                         | अनाम                      | २८९-२९०      |
| १४१  | महावाक्यविवरण                           | अनंतमानि                  | २९१          |
| १४२  | , i                                     | गुरुदास                   | <b>२</b> ९२  |
| १४३  |                                         | राघव                      | २९३          |
| १४४  | 1                                       | रामदास                    | २९४-२९८      |
| १४५  |                                         |                           | २९९-३०१      |
| १४६  |                                         | ,,<br>माथवसुत (रानापंडित) | ३०२          |
| १४५  |                                         | राभदास                    | ३०३-२०७      |
| १४८  |                                         | रामकारा                   | ३०८          |
| 88€  |                                         | । ११<br>  एकाजनादन        | ३०९-३१०      |
| 36   |                                         | दत्तात्रेय अवधूत          | 321-319      |
| १५   |                                         |                           | ३२०          |
| १९   |                                         | कराव                      | ३२१          |
| १९   |                                         | अमृतानंदु                 | ३२२-३२३      |
| १९   |                                         | अनाम                      | 328          |
| ર  લ |                                         | एकाजनादन                  | ३२९-३२९      |
| १५   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | माध्व (स्वास्त्राहिक)     |              |
| १५   |                                         | माधवदास (नारायणिकंकर      | 330 33 47 17 |
|      | (लघुवासिष्टटीका)                        |                           | . ३३३-३३४    |
| १०   | ५५ राजयोग                               | वासन                      | 938          |
| 9 (  | ६ रामदासांचे समत्रश्रंथ                 | <b>इांकरनग्हरजोशी</b>     | ३३९३३८       |
|      | ५७ रामसोहळा                             | मेरुस्वामी                | 336-387      |
| 8    | ५८ रामामृततरंग                          | माधवसुत (रामापंडित)       | 908          |
| १    | ५९ रुद्रयामळटोका                        | अनंतदव                    | 383-388      |
| १    | ६० लघुगीता                              | अनाम (एकाजनार्दन)         | 407 700      |
|      | (सप्तर्श्वाकीगीता)                      |                           | राव ५१७      |
| १    | <b>६१ टहानशीआर्यप्र</b> क्षावि          | दिवाण्वाहदूर रु०रवुनाथ    |              |
|      | ९२ लिखितपांसष्टी                        | ज्ञानदेव                  | 389-398      |
| \$   | १९३ ,, टीका                             | अनाम । ' -                | 908          |
| :    | १६४ लेखणी                               | ज्ञानदेव                  | ' ३५२'       |
|      |                                         |                           |              |

# त्रंथानुक्रमणिका-वेदांत वर्ग.

| ां० ग्रंथ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कर्तीः                                                                                                                                                                                                                                                                   | ठोकळक्रमांक                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ६६ वरदनागेज्ञ वाक्यसुधा वारतिथिनामादिवर्णन विद्यानंदप्रकरण विवेकिसिंधु (तात्पर्य) विश्वक्रपमन विज्ञानामृत वेदांतसूर्य ज्ञुकाष्ट्रक (वदांत) श्रीमाधवी श्रीरामवीविया श्रीज्ञुकज्ञानवोधटीका षाड्रिपु सगुणध्यान सविचदानंदिवज्ञासटीका संतिसिद्ध सप्तचक्रविवरण सप्तसमासी सिद्धतंकित द्रे ८२ स्ट १८२ सिद्धांतचिदंवरीटीका अष्ठावक्री सूक्तटीका सिद्धांतचिदंवरीटीका सिद्धांतचिदंवरीटीका स्ट स्ट १८० स्ट १८० सिद्धांतचिदंवरीटीका सिद्धांत्चम्ब | गृहदेव (नागेशशिष्य) अनाम रत्नाकर राघव मुकुंदराज रत्नाकर केशिराजदास राम, अमंतसुर श्रीधर एकाजनादिन ज्ञानदेव रामानंद केशवराज रामदास अच्युताश्रम केशिराजदास रामदास ग्रमदास श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका रामरास मृत्युंजय वैद्यनाथ सोहिरोबानाथ आंबिय केशिराज (अनंत पुत्र एकाजनादेन | THE |

## यंथानुक्रमणिका-वेदांत वर्ग.

| नं० | ग्रंथ.                     | कर्ता.                   | ठोकळकमांक     |
|-----|----------------------------|--------------------------|---------------|
| १९२ | स्वात्मानुभव (बोघ)         | ज्ञानदेव                 | 838-888       |
| 163 | स्वानंदलहरी                | अनंत                     | 889           |
| १९४ | 91                         | मेरुस्वामी               | ४४६-४४७, ५०४  |
| १९५ | स्वानुभव उत्तरपत्रिका      | चांगा                    | 88<-886       |
| १९६ | _                          | एकाज <b>ना</b> ईन        | 890-896       |
| १९७ | ज्ञानदेवी                  | ज्ञानदेव [ निवृत्तिदास ] | ४५९-४७५, ५०५- |
| १९८ |                            |                          | ५०६, ५१९-५२०. |
|     | ज्ञानदेवी पदव्याख्याप्रकाश | अनाम [ विष्ठल ? ]        | ४७६           |
| १९९ | ज्ञानसन्यासटीका            | केशिराजदास [ राम, अनंत   | . 800         |
| २०० |                            | सुत, दासानुदास ]         |               |
|     | ज्ञानसार                   | शिवराम [ अनंतपुत्र, केशि | - 806         |
| २०१ |                            | राजदास ]                 |               |
|     | ज्ञानामृत                  | दत्तात्रेय               | 806-860       |
| २०२ |                            | अनाम                     | 8 < 8         |
| २०३ | ज्ञानेश्वरी टिप्पण         | जगन्नाथवाळरूष            | ४८२-४८६       |
| २०४ | 0000                       | तुकाराम इत्यादि          | ५३०           |



## यंथानुक्रमणिका—पुराण वर्ग-माहात्म्यादिः

| नं० | ગ્રંથ.                     | कर्ताः                        | ठोकळक्रमांक         |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ş   | अग्रीश्वरमाहात्म्य         | विरुपाक्ष                     | 933-938             |
| २   | अनसूयामाहात्म्य )          | दिगंबरानुचर                   | ९३५-९३६             |
|     | ( दत्तांत्रेयमाहात्म्य )   |                               |                     |
| ą   | आदिकैलासमाहात्म्य          | विरुपाक्ष शिवदास              | 930                 |
| 8   | आश्रमधर्म <u></u>          | माधवात्मज                     | 936                 |
| ٩   | <b>इं</b> द्रियनय          | प्रतापसिंह (नुलजेंद्रसुत)     | ५३९                 |
| w.  | <b>उमासंहिता</b>           | अनाम                          | 480                 |
| v   | ,,                         | वतापेंद्रसुत ( तृळजेंद्रसुत ) | 987-983             |
| 4   | ,, भावप्रकाराटीका          | गंगाधर                        | 488                 |
| ९   | कार्तिकमाहात्म्य           | रंगनाथ                        | 988-98 <del>8</del> |
| १०  | काशीमाहात्म्य              | गंगाधर                        | 996                 |
| ११  | गणेशपुराण                  | माध्व                         | 984-986             |
| १२  | गो सावित्रीटीका            | गंगाधर                        | ९९०                 |
| १३  | जडमरतोपाख्यान              | माधव                          | ५५१                 |
| 38  | डांगवीपुरा <b>ण</b>        | संजीव <b>न</b>                | ५५३–५५३             |
| १५  | तुलसीमाहात्म्य             | प्रतापराम                     | 999-996             |
| १६  | तुलसीमाहात्म्य             | अनाम                          | 999                 |
| १७  | तुलाकावेरीमाहात्म्य        | गोविंदकि                      | <i>५६०–५६१</i>      |
| १८  | "                          | रंगनाथ                        | ९७१                 |
| १९  | त्यागराजध्यान              | माध्वात्मज                    | <b>५६२</b>          |
| २०  | त्यागेशमाहात्म्य           | "                             | <i>५६</i> ३         |
| २१  | त्यागेश्वरआगमोक्तध्यान     | 17                            | <i>५६</i> ४         |
| २२  | दिवोदासचरित्र              | "                             | 909                 |
| २३  | धनुर्मासमाहात्म्य <b>ः</b> | गोविंदकवि                     | 9,80-900            |
| ३४  | ध्रुवचरि <b>त्र</b>        | माधव                          | <b>५६८</b>          |
| २५  | ,,                         | चिंतामाणि                     | ५६९                 |
| २६  | ध्रुवारूयान                | अनाम                          | ५७०-५७१             |
| २७  | नम्राथीनुसंघान             | माधव                          | ९७२                 |
| २८  | नरकवर्णन                   | रघुनाथ                        | ९७३                 |
| (   |                            | *                             | ,                   |

## यंथानुक्रसणिका--पुराण वर्ग-साहात्स्यादि.

| नं॰ | ग्रंथ.                         | জ <b>র্না</b> .      | ठोकळक्रमांक          |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| २९  | नारदोपाख्यान                   | काशिराजदास           | 908                  |
| ३०  | <b>ानित्यश्राद्धप्रकरण</b>     | अनाम                 | 909                  |
| 39  | <b>नृ</b> सिंहपुराण            | गंगाघर (रुक्पसुत     | 9118,890             |
| 35  | पंचनद्माहात्म्य                | गोविंद आणि विरुपाक्ष | 900                  |
| ३३  | पतित्रताधर्म (पतिव्रतोपाख्यान) | रघुनाथ               | ९७८-९७९              |
| ३४  | पतिव्रताधर्म                   | अनाम (हरिकावि ?)     | 9<09<7               |
| 39  | 99                             | एकेंद्रनृप           | 9 < 8                |
| ३६  | पांडुरंग माहात्म्य             | गुरुदास              | 9 < 8                |
| 30  | "                              | शेष                  | 9 < 9                |
| 34  | पुरुपाक्रियानिरूपण             | माधव                 | 9<8                  |
| 8 0 | भक्तविलास                      | विरूपाक्ष            | 8<9                  |
|     | (शिवभक्त माहातम्य)             |                      | 18 360               |
| 88  | मत्स्यपुराण                    | ,,                   | 966-968              |
| 83  | मदाळसोपाख्यान                  | माधवात्मज            | 990                  |
| ४३  | मछारीमाहात्म्य                 | गंगाधर /             | 463                  |
| 88  | 71                             | माधव                 | ५९२-५९४; ९५५;<br>९७२ |
| 83  | माघमाहात्म्य                   | विस्त्रपाक्ष         | ५९५-५९६; ९७३         |
| 8६, | मूर्वपुराण                     | मुक्तीश्वर           | 990                  |
| 80  | राजवंशावळी                     | माधव                 | ९९८                  |
| 8 < | रावुळपुराण                     | कृष्णनाध             | 930                  |
| १९  | विनायकमाहात्म्य                | माधवात्मज            | ९९९                  |
| 90  | विमळमा ०                       | हरिदास               | ९७५                  |
| 98  | विष्णुपुराण                    | माधवं                | ६००-६१७              |
| 93  | वीरभोगवसंतचरित्र               | अनाम                 | ९७६                  |
| ५३  | वे(ये)ळूरशिवालयमा०             | कोनेरनरासिंह         | ६१८                  |
| ५४  | वैशाखमा •                      | गोविंदकवि            | ६१९-६२०              |
| ५ ५ | <b>े शिवकीर्तियंथ</b>          | मयूरपंत              | ६२१                  |
| ५६  | शिवमक्तमाहात्म्य               | विस्ह्रपाक्ष         | ६२२                  |
| 90  |                                | मयूरपंत              | ६२३                  |
| ક્ડ | शिवलीलामृत                     | श्रींघर              | ६२४-६३५ ९७७          |

# ग्रंथानुक्रमणिका-पुराण वर्ग-माहात्म्यादि.

| नं०                                            | यंथानुक्रमाणका-<br>यंथः                                                                                                                              | क्ती.                                                                                                                                         | ठोकळक्रमांक |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| O' 0 ar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | श्रावणमा ०<br>श्रीरंगनाथमहिमा<br>षोडरानामावळी<br>सगरपुत्रोपाल्यान<br>सूतमंहिता<br>हनुमंतगरुडोपाल्यान<br>हरिभिक्तमुघोदय<br>स्कांदपुराणभाषांतर भाग १-४ | विरूपास<br>गंगाघर<br>अनाम<br>माधव<br>गंगाघर<br>नामापाटकु<br>गंगाघरमेदिनी (रुक्मनंदन<br>शास्त्रीमहादेव वासुदेवोपा<br>नरहररावजीक्षास्त्री जोगळे | य  ५०५      |

|                                                                                                                                                                                                      | अनाम                                                                                                         | ξχζ-ξζο; ξζζ=<br>ενχ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनंतचतुद्शीव्रत-कथा  १८ अमुक्ताभरणसप्तमी-व्रत ७१ अरुधतीव्रत ७२ अरुधतीव्रत ७२ आदित्यवारव्रतकथा उपांगलिताव्रत ७४ उम्मतीमुखीगोदान उमामहेश्वरव्रत ७६ ७० फ्रादशीव्रत ११ ७० एकादशीव्रत ८१ केदारगौरीव्रत ८२ | प्रतापासिंहनृपती अनाम गंगाघरसृत अनाम विक्रपाक्ष अनाम गः गः रारभेंद्र अनाम प्रतापसिंह अनाम प्रतापसिंह अनाम गः | She was the top of the |

## (93) यंथानुक्रमणिका-पुराण वर्ग-व्रतादि.

| io   | ગ્રંથ.                | कर्ताः                 | ठोकळकर्माक |
|------|-----------------------|------------------------|------------|
| 3    | कोकिलावत              | अनाम                   | 500-000    |
|      | गोजागरीव्रत           | "                      | 2,8,6      |
| 8    | गोञ्जलाष्टमीव्रत      | ,,                     | ७०३        |
| 9    | गोपदावत               | ,,                     | 000-800    |
| ω. S | गोसावित्रीकथा         | 77                     | 906        |
| 0    | जन्माष्ट्रमीव्रत      | 1 77                   | 909-90     |
| (<   | जेय <b>टाकीन</b> टावत | "                      | . 688-688  |
| (6,  |                       | "                      | ७१६-७२०    |
| ्०   | दशाफल्बत              | एकाजनार्दन             | ७२१-७२३    |
| २१   | दानव्रत               | <b>कृ</b> टणयाज्ञवलक्य | ७२४        |
| १२   | भ                     | विरुद्धपाक्ष           | ७२५-७२७    |
| ९ ३  | नागपंचमीव्रत          | अनाम                   | ७२८-७३१    |
| ९४   | पक्षप्रदोषव्रत        | शरमेंद्र               | ९६ ५       |
| ९५   | पक्षप्रदोषशानिप्रदोष  |                        | ७३२-७३४    |
| ९६   | बुधाप्टमीव्रत         | "                      | ७३५        |
| ९७   | भूगोळवर्णन            | 19                     | ७३६-७३७    |
| ९८   | भोमवारव्रत            | ))                     | ७३८, ७४३   |
| ९९   | महाशिवरात्रिव्रतकथा   | सदाशिवभट्ट             | ७३९        |
| १०   | 0 77                  | गोविंद                 | 980        |
| १०   | l l                   | अखंडदास                |            |
| १०   |                       | अनाम                   | ७४६-७८०    |
| १०   |                       | विस्ह्रपाक्ष           | ७४५        |
| १०   |                       | अनाम                   |            |
| १०   |                       | 77                     | ७५१-७५४ ९१ |
|      | ६ रुद्रमाहात्म्य      | 27                     | ७९९        |
|      | ७७ वटसाधित्रीवत       | 37                     | ७५६-७६०    |
| -    | ०८ वनभोजनप्रकार       | 77                     | ७६१        |
|      | ०९ वर्दचतुर्थीकथा     | 77                     | ७६२        |
|      | १० वरमहालक्ष्मीव्रत   | 27                     | ७६३-७६     |
|      | ११ विनायकपूजा         |                        | ७६६        |
|      | १२ शनिप्रदोषव्रत      | 22                     | ७६६-७७     |

# ग्रंथानुक्रमणिका-पुराण वर्ग-व्रतादि.

| वैथानुक्रमणिका-पुराण वग-व्रतादिः      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नं०                                   | ग्रंथ.                                                                                             | कर्ता.                                                                                                                                                                                                                     | ठोकळक्र <b>मांक</b>                                                                                          |  |
| १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | <u> कलाभिषेकऋम</u>                                                                                 | अनाम<br>" " " माधवात्मज<br>अनाम " " " "                                                                                                                                                                                    | 997-993<br>998-999<br>996-96<br>966-96<br>969-96<br>969-96<br>969-68<br>969-68<br>969-68<br>969-68<br>969-68 |  |
| 8 ;<br>8 ;<br>8 ;                     | कलिधर्मप्रशंसा<br>कलिविडंबन<br>कालियामईन<br>कारितार्जुनीयनिरूपण<br>कृष्णजन्मचरित्र<br>१ कृष्णमंजरी | ा—कथानिरूपणादि<br>इयंवकभट्ट<br>माधवसुत<br>अनंतसुताविष्ठल<br>शरभेंद्र<br>तुकारामादि (वेंचे)<br>प्रतापंसिंहेंद्र<br>नारायण<br>विष्ठल (अनाम)<br>त्रिमछ अखंडदास<br>सरस्वतीगंगाधर<br>स्यामकवि<br>प्रतापराम<br>पाठकनामा<br>नागेश |                                                                                                              |  |

# प्रथानुक्रमणिका-पुराण वर्ग-कथानिरूपणादि.

| Fo   | ग्रंथ.                    | क्ती.            | ठोकळक्रमांक         |
|------|---------------------------|------------------|---------------------|
|      | 6 -697#                   | <b>धुं</b> डीदास | 9.90                |
| 80   | चिंतामाणाविजय             | रघुनाथ           | ८३२-८३३             |
| ४१   | द्मयंतीस्वयंवर            | वामन             | <b>८३</b> ४         |
| 83   |                           | अनाम             | 253                 |
| ४३   |                           | मयूरपंत          | <b>८३</b> ६         |
| 88   |                           | अनाम             | ८३७                 |
| १४५  |                           | शरभेंद्र         | '९६२                |
| १४६  | नीलकंठकुलालचरित्र         |                  | (3(                 |
| १४७  | नौकाचारित्र               | वामन<br>शरभेंद्र | ९६३                 |
| १४८  | नीलमिल्लचारित्र           |                  | ९६४                 |
| १४९  | पंचासरीविभूतिशिवरात्रिकथा |                  | ८३९                 |
| १९०  | पांडुरंगचार्त्त्र         | गुरुदांस         | <b>680</b>          |
| १९६  | पुंडलीकचरित्र             | अनाम             | <89-<8 <del>2</del> |
| १५ः  | ,,                        | त्रिमछदास        | (83                 |
| १५३  | प्रल्हादचारित्र           | माध्व            | ९९८                 |
| १५   |                           | उद्धविद्ध्न इ०   | <88-<80             |
| રે લ |                           | एकाजनादेन        | (86                 |
| १९   |                           | रामनाथ           | 689                 |
| १९   | 9 "                       | गुरुदास          | (90                 |
| १५   | ८ भानसेचेव-हाड            | वेंकीवा          | <98                 |
| १५   |                           | वासन             | <92                 |
| 8 8  |                           | पाटकनामा         | ८९३                 |
| 8 E  | १ मङींद्रराजपकरण          | पाटकनामा         | 0,4                 |
| 98   | २ महालक्ष्मीचेचरित्र      | दास              | } <98               |
| 3 5  | ३ माळसेचेल्य              | अंबादास          | 1)                  |
| 8 8  | १४ मार्कंडेयचरित्र        | आनंदनंदन         | ८९९                 |
| 5 4  | ६ ५ मुकुंदाविलास          | वामन             | ८५६                 |
| 3    | ६६  राजगोपाळविलास         | <b>३याम</b>      | . ९५६               |
|      | ६७ रामायणकयासंक्षेप       | अनाम             | 690                 |
|      | ६८ रासकीडा                | प्रतापराम        | 696-69              |

# यथानुक्रमणिका-पुराण वर्ग-कथानिह्रपणादि.

| ·                                                                                                                              | ग्रथ.                                                                  | कर्ताः                                                                                                                                                                                                                                                | ठोकळक्रमांक                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| अविशेषिक स्थाति भी मुड<br>अविशेषिक स्थाति भी मुड<br>अविशेषिक स्थाति भी मुड<br>अविशेषिक स्थाति भी मुड<br>अविशेषिक स्थाति भी मुड | ारुयान<br>ग (गोपीचे)<br>(द्रांपदीचे)<br>""<br>""<br>""<br>(द्रोंपदीसी) | एकाजनाईन प्रतापराम पाठकनामा अनाम मुक्तेश्वर सूर्यदास नामया अनाम विष्णुदासनरसिंह बुक्याकृष्णादास अनाम रेणुकादास गंगानंदन माधवसत माधव रामकि वामन शिवदास कचेश्वर कृष्णदासनामा पाठकनामा दत्त,विद्वल्लमुत हरिवामन माधवसुत अनाम विष्णुदासनामा विष्णुदासनामा | 2 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |

## यंथानुक्रमणिका-रामायण वर्ग.

| •                          |                                                                                                                                                | कर्ताः                                                                                                                                 | ठोकळक्रमांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नं०                        | ग्रंथ.                                                                                                                                         | -0                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2                          | अद्भुतकांडरामायण                                                                                                                               | ज्ञेषकोनेरी                                                                                                                            | ९८३-९८५<br>११४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2 N 20 W W 9 V O           | अनंतवाल्मोंकरा०<br>अहिरावणमहिरावण<br>अंगद्शिष्टाई<br>कौतूह्लनाटकरामायण<br>भरतभेटि<br>भावार्थरामायण अनुक्रमणिका<br>भावार्थरामायण<br>मंत्ररामायण | मेरुस्वामी<br>कृष्णदासमृद्गल<br>,,<br>मुक्तश्वर<br>नामापाठक<br>अनाम<br>एकाजनाद्देन<br>मयूरपंत                                          | 2 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| १. १. १. १.<br>१. १. १. १. | मुळकामुरवध<br>राजधर्भ<br>रामदिनचर्या<br>रामविजय                                                                                                | विष्णुदासनामा<br>अनाम (रामचंद्र? राम?)<br>प्रतापसिंहराजार्षे<br>श्रीधरम्वामी                                                           | १०५८<br>१०५९<br>१०६०—१०६२<br>१०६३—१०७०<br>११४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| غ<br>بر                    | ,,<br>,, पठणारंभगद्धति<br>, रामायण-युद्धकांड<br>रावणवध                                                                                         | माधवस्वामी कृष्णदासमुद्धेले माधवस्वामी रामदासस्वामी आनम कृष्णदासमुद्धले अनाम वामन दास ! रू० दा० मुद्धले अनाम (भूपतिनाथ ?) मुकुंदस्वामी | १०७१ <del>-</del> ११० <del>-</del> ११३ - ११३ <del>-</del> ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ - ११३ |  |

# ग्रंथानुक्रमणिका–रामायण वर्ग.

| ग्रथानुक्रमाणका रागा  |                                                             |                                                  |                              |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
| नं०                   | ग्रंथ.                                                      | कर्ताः                                           | ठोकळऋमांक                    |  |
| २ ६<br>२ ५ ५ ५<br>२ ९ | श्लोकवद्धरा ०<br>सगराचीकथा<br>सीतास्वयंवर<br>मुलोचनोपाख्यान | माधवस्वामी<br>रामकृष्ण<br>वामण<br>कृष्णदासमुद्धल | ११३६<br>११३९<br>११४७<br>११४० |  |



## या यादीच्या १ल्या भागांतील म्ळग्रंथमात्र-

- १. वेदांत वर्गाचे-२०४
- २ पुराण वर्गाचे-१९६
- ३. रामायण वर्गाच-२९

एकून ४२९

